R6,1:(Y:36) 152F7

59

3363 R6,1:(Y:36) 152 F7 Shitalasahay. Hinduteoharonka Ptihas. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

# SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR RG,1: (Y:36) (LIBRARY) 336 JANGAMAWADIMATH, VARANASI 152 F.7 3363 Please return this volume on or before the date last stamped Overdue volume will be charged 1/- per day.

CC-0. Jangarhwadi Math Collection. Digitized by eGangotri



59



समस्त ज़रूरी त्योहारों की उत्पत्ति और उनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध आख्यायिकाओं का अपूर्व संग्रह

लेखक—

स्रीयुत् शीतलासहाय जी, बी० ए०

प्रकाशक—

"चाँद्" कार्यालय,

इलाहाबाद

C.M. V. showing

च्राप्रैल, १९२७

द्वितीय संस्करण, २००० पु

[ मूल्य १) एक रूपया

प्रकाशक— "चाँदः" कार्यालय, इलाहाबाद

RG, L: (Y:36)



JNANA SIMHASA LINGMANDIR
LIBHOLY.

Jangamwadi Math, VARANASI,
Ace No. 3363

मुद्रक---

त्रार्० सहगल, फाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज, इलाहाबाद



## विषय-सूची

-92252200-

| क्रमाञ्च विषय           |         |     | <b>पृष्ठ</b> |
|-------------------------|---------|-----|--------------|
| १—एकादशी                | •••     |     | 9            |
| २-एकादशी की उत्पत्ति का | गरण     |     | 9            |
| ३—मोचदा एकादशी          |         |     | 1            |
| ४—सफला एकादशी           | •••     | ••• | *            |
| <b>१—पुत्रदा एकादशी</b> | •••     |     | 6            |
| ६—पट्तिला एकादशी        |         |     | =            |
| ७-जया एकादशी            |         |     | 30           |
| <b>⊏</b> —विजया एकादशी  | HH 2 12 |     | 99           |
| ६श्रामलकी एकादशी        |         |     | 13           |
| १०-पाप-मोचनी एकादशी     |         |     | 18           |
| ११—कामदा एकादशी         |         |     | 18           |
| १२-वरूथिनी एकादशी       |         |     |              |
| १३—मोहनी एकादशी         |         | ••• | 10           |
|                         | •••     |     | 10           |
| १४—ग्रपरा एकादशी        | •••     | 000 | 35           |
| १४—निर्जना एकादशी       | •••     | ••• | 95           |
| १६-योगिनी एकादशी        | •••     | ••• | 38           |
| १७पद्मनाभा एकादशी       | •••     | ••• | 30           |
| १कामदा और पुत्रदा एकाद  | शी।     | •   | 23           |

#### [ या ]

| क्रमाङ्क विषय              |            |                  | नुष्ट     |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|
| १६—चजा एकादशी -            |            |                  | २३        |
| २०वामन एकादशी              | F.MFF      |                  | २३        |
| २१-इन्दिरा एकादशी          |            |                  | २४        |
| २२पापाङ्क्ष्या एकादशी      | •••        |                  | 74        |
| २३रमा एकादशी               | •••        | •••              | २२        |
| २४ तुलसी-विवाह एकादशी      |            | 100 mg 44 August | २७        |
| २१-भीष्म एकादशी            |            |                  | 28        |
| २६दत्तात्रेय-जन्म          | •••        | August 1         | ३२        |
| २७-वासन द्वादशी            |            |                  | ३६        |
| २८-धन त्रयोदशी             | •••        |                  | ४२        |
| २६-इरताबिका व्रत या तीज    | •••        |                  | 88        |
| ३०-सिद्धिविनायक पूजा या गर | ऐश चतुर्थी | •••              | 82        |
| ३१—नागपञ्चमी               |            |                  | 44        |
| ३२-किपला पष्टी             |            |                  | 48        |
| ३३ सीतला पष्टी             | •••        |                  | 63        |
| ३४—गङ्गा सप्तमी            |            |                  | ६४        |
| ३४—शीतला सप्तमी            | •••        |                  | <b>£8</b> |
| ३६ - कृष्णःजन्माष्टमी      |            | •••              | ६६        |
| ३७—सत्यविनायक              |            |                  | ६=        |
| ३६—शिवरात्रि               |            |                  | 90        |
| ३६—दीपावली या दिवाली       | •••        |                  | ७४        |
| ४०—दुर्गाषष्ठी             |            | ,                | 88        |
|                            | •••        | •••              |           |

#### [ ]

| नमाङ्क विषय                               |     |     | <b>घ</b> ड |
|-------------------------------------------|-----|-----|------------|
| ४१—रहा-बन्धन                              |     | ••• | હર         |
| ४२—उमा-महेश्वर व्रत                       |     | ••• | 40         |
| ४३—कालाष्टमी                              |     |     | <b>5</b> 2 |
| ४४—हनुमान-जयन्ति                          |     |     | . 28       |
| ४५रामनवमी                                 | ••• |     | =4         |
| ४६नवरात्र या। दुर्गापूजा                  |     | ••• | ==         |
| ४७—- ग्रनङ्ग                              | ••• | ••• | 83         |
| ४⊏-कोकिला व्रत                            | ••• | ••• | 43         |
| ४६—होली                                   |     |     | 23         |
| <b>४०</b> ─श्रनन्त चतुर्दशी               |     |     | 308        |
| <b>४१—ग्रन्नकूटोत्सव या गोवर्द्धनोत्स</b> | व   | ••• | 333        |
| <b>२२—यम</b> द्वितीया या आतृद्वितीया      |     |     | 338        |
| <b>२३</b> —श्रचय-तृतीया                   |     | ••• | 998        |
| ५४-सोमवती श्रमावास्या                     |     |     | 33=        |



## प्रकाशक का निवेदन

fre fre

न्दू-समाज में त्योहारों का बड़ा मान है। हमारा तो ख़्याल है कि मारतवासी जिस मिक और श्रद्धा सें अपने त्योहार मनाते हैं, शायद भूमगडल की कोई भी जाति अपने त्योहारों को इतना महत्व न देती होगी। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि

६६ प्रतिशत स्त्री-पुरुष इन त्योहारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बिलकुल अनिमन्न हैं। वे न तो इनकी उत्पत्ति का कारण ही जानते हैं श्रोर न महत्व ही। यद्यपि विषय इतना ज़रूरी है; किन्तु हिन्दी-माषा में ऐसी एक पुस्तक मी हमारे देखने में नहीं श्राई।

वर्त्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने महीनों कठिन परिश्रम करके श्रौर माँति-माँति की धार्मिक पुस्तकों का श्रध्ययन करके ही लेखनी उठाई है। वे किस उत्तमता से श्रौर कितनी सरल माषा में यह पुस्तक हिन्दी-संसार में उपस्थित कर सके हैं, सो पाठक पाठिकाएँ ही देखेंगी । पहिले संस्करण में प्रेस-सम्बन्धी ग्रमेक भूलें रह गई थीं, इनके लिए हमें वास्तव में दुख है। कारण यही था कि यह संस्करण कलकत्ते में छपा था श्रीर इसका प्रूफ वगैरह वहीं पढ़ा गया। प्रस्तुत संस्करण में हमने यथाशक्ति इन्हें सुधारने का प्रयत्न किया है।

यदि पुस्तक उपयोगी सिद्ध हुई तो लेखक तथा अकाशक दोनों ही अपने परिश्रम को सफल समर्फेंगे ।

"चाँद" कार्यालय, व इलाहाबाद

—विद्यावती सहगल



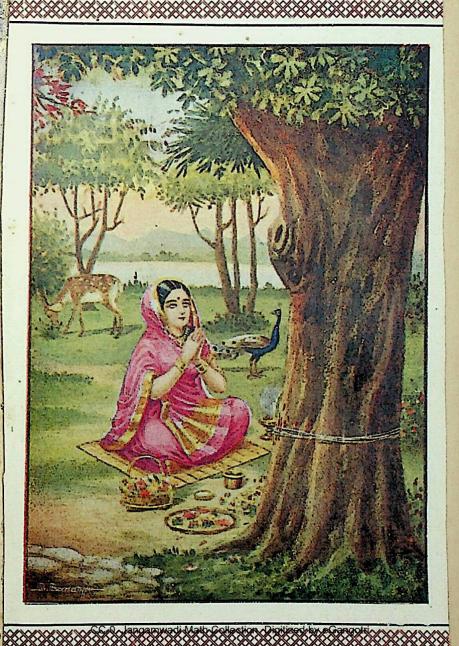

C.m. V. shorms





र मास में यह दो दक्ता होती है। प्रत्येक पाख के ग्यारहवें दिन पड़ती है। साल के हर एक महीने की एकादिशयों के माहात्म्य श्रीर उनकी उत्पत्ति के कारण जुदा-जुदा हैं। एकादशी का ब्रत निर्जल भी होता है श्रीर संजल भी। इस ब्रत में रात्रि को जागरण

करने का भी विधान है।

#### एकादशी की उत्पत्ति का कारगा

भविष्यपुराण में यह बताया गया है कि सतजुग में मुर नाम का एक दानव हुआ था। इस दानव ने समस्त देवताओं को हरा दिया। इन्द्र को भी इन्द्रासन से गिरा दिया। इस पर तमाम देवता दुखी होकर पृथ्वी पर फिरने लगे। इन्द्र ने देवताओं की यह बुरी

श्रवस्था देख कर शिव जी से सारा वृतान्त कह सुनाया। शिव जी ने देवातत्र्यों को विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवतात्र्यों ने विष्णु से चीरसागर में मुलाकात की त्रीर उनसे सहायता माँगी। विष्णु को देवताओं की दुर्दशा का हाल सुन कर क्रोध आ गया श्रीर मुर से लड़ाई करने को तैयार हो गए। विष्णु ने अपने वाणों से तमाम दैत्यों को मार डाला; किन्तु मुर को न हरा सके। उन्होंने अपने शस्त्रों को मुर के शरीर पर विलकुल निष्प्रभाव देख कर यह निश्चय किया कि सुर से मझ-युद्ध किया जाय । विष्णु श्रौर सुर में एक हजार वर्ष तक मझ-युद्ध जारी रहा। एक हजार वर्ष के मल्ल-युद्ध से थक कर विष्णु रण-तेत्र से भाग निकले श्रौर वद्रिकाश्रम की एक गुफ़ा में जाकर सो गए। मुर ने विष्णु का पीछा किया और ढूँढ़ते-हूँढ़ते बदरिकाश्रम में पहुँचा। यहाँ विष्णुको सोते हुए देख कर उसने यही विचार कियाकि अब विष्णु को मारही डालना चाहिए। मुर की इस दुर्मित को देख कर विष्णुके शरीर से एक महा-तेजयुक्त कन्या उत्पन्न हुई। वह देवी अच्छे-अच्छे शस्त्र लेकर मुर से युद्ध करने के लिए उपिथत हो गई। देवी ने थोड़ी ही देर में उस दानव को रथ-विहीन कर दिया। तब वह दैत्य भुजाओं से युद्ध करने के लिए दौड़ा, किन्तु देवी ने दैत्य की छाती के बीच में हाथ से प्रहार कर उसे नीचे पटक दिया और उसका सिर काट डाला। वचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। इतने में भगवान विष्णु की निद्रा भङ्ग हुई तो देखते क्या हैं किदैत्य मरा पड़ा है और एक कन्या हाथ जोड़े खड़ी है। भगवान विष्णु ने आश्चर्य में होकर उस कन्या से सब हाल पूछा। कन्या ने बताया कि मैं श्रापकेशरीर से उत्पन्न हुई एक शक्ति हूँ। इस दैत्य के मन में श्रापके मारने के विचार को जान कर मैं ने इसे मार डाला। मगवान विष्णु इस वात से वहुत प्रसन्न हुए श्रीर कन्या से कहा कि कोई वर माँग! कन्या ने उत्तर में कहा कि यदि भगवान मुक्त पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुक्ते यह वरदान दीजिए कि जो मेरे निमित्त उपवास करे, उसे ब्रह्म-हत्यादि पापों से मैं तार दूँ। जो मेरे नाम पर जितेन्द्रिय होकर ब्रत करे, वह करोड़ करूप पर्यन्त वैष्णुव-धाम में जाकर निवास करे श्रीर नाना-प्रकार के भोग भोगे। एकादशी के दिन जो कोई भी मनुष्य उपवास या नक्त-व्रत या एक समय भोजन करे, उसे धर्म श्रीर मोत्त प्राप्त हो। भगवान ने एवमस्तु कहा श्रीर कहा कि, तू मेरी परमोत्तम शक्ति है। एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा नाम एकादशी होगा। जो तेरा व्रत करेगा, मैं सब पाप भस्म करके उसे मोत्त पद दूँगा।

श्रगहन महीने के कृष्ण-पत्त की एकादशी मुर दानव के मारने के लिए पैदा हुई थी, इसका वृत्तान्त ऊपर दिया गया है।

\* \*

# मार्ग-शोर्ष शुक्रपक्ष की स्रोक्तद्दा एकाद्द्रश

~3005~

शुक्र-पत्त के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि, गोकुल में वैखानस

नाम के एक राजा रहते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में पड़े हैं और उनसे कह रहे हैं कि मेरा उद्घार करो। इसे देख उन्हें वड़ा दुख हुआ, और उन्होंने प्रातःकाल उठ कर अपने दर्बार के पिएडतों से अपना स्वप्न सुनाया। पिएडतों ने राय दी कि थोड़ी ही दूर पर पर्वत ऋषि का आश्रम है वहाँ जाकर उनसे सव वृतान्त कहना चाहिए।

राजा पर्वत ऋषि के आश्रम को पधारे और ऋषि के समन जाकर दराडवत् किया। ऋषि ने राजा से उनके आने का कारए पूछा। राजा ने अपने स्वप्न की कथा सुनाई। इस पर थोड़ी देर तक ऋषि ने आँख बन्द करके ध्यान किया और राजा के पितरों की अधोगति के कारण को जान गए। आँखें खोल कर ऋषि ने कहा कि तेरे पिता की अधोगति को प्राप्त होने का कारण मैं जान गया। वह यह है कि, तुम्हारे पिता के पूर्व जन्म में दो स्त्रियाँ थीं। वह उनमें से एक का मान तो बहुत रखता था, किन्तु दूसरी का ज़रा भी नहीं। उससे केवल विवाह कर लिया था, किन्तु उसके साथ स्त्री का व्यवहार नहीं करता था। काम-पीड़िता उस स्त्री के शाप से तुम्हारा पिता नरक-गामी हो गया है। राजा ने इस पर ऋषि से इस पाप के निवारण का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि अगहन महीने के शुक्क पत्त में मोत्तदा नाम की एकादशी होती है। उस एकादशी में विधिपूर्वक व्रत करो, तब तुम्हारे पिता का पाप नष्ट हो सकता है। राजा ने अपने नगर में त्राकर इस एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता नरक से खर्ग चले गए।

> \* \* \*

## पौष महीने के कृष्ण-पक्ष की सम्फल्का एका दुर्जी

इस एकादशी का नाम सफला है। नारायण इसके देव हैं। नागों में शेष जी, पित्तयों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध, निद्यों में जैसे गङ्गा और मनुष्यों में ब्राह्मण हैं, वैसे ही एकादशियों में पौष मास के कृष्ण-पत्त की एकादशी है। नारियल, आँवला, दाड़िम, सुपारी, लोंग, अगर आदि से इस दिन देव की पूजा की जाती है। इस एकादशी को दीप-दान किया जाता है और रात को जागरण भी होता है।

महिष्मत नाम के राजा की चम्पावती नाम की पुरी थी। इस राजा के चार पुत्र थे। उनमें लुयङ्क नामक ज्येष्ठ पुत्र वड़ा पापी था। वह पर-स्त्रियों से कुकर्म करता, जुआ खेलता, वेश्याओं के घर जाता और इस तरह अपने पिता का द्रव्य उड़ाता था। महिष्मत राजा ने इसी लिए इस पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया। यह लड़का वन में चला गया और सोचा कि दिन भर जङ्गल में रहूँगा

श्रौर रात में पिता के यहाँ चोरी करूँगा। यह सोच कर वह वन को चला गया और वरसों चोरी करके अपना जीवन व्यतीत करता रहा। लुयङ्क जहाँ रहता था वहाँ एक पीपल का वृत्त था। एक दिन का हाल है कि सफला एकादशी के दिन इसे कुछ खाने को नहीं मिला और न इसके पास कोई वस्त्र ही शरीर ढँकने को मौजूद था। रात को बहुत जीर से जाड़ा पड़ा जिसके कारण यह चेब्टा-रहित हो गया। शीत के मारे उसे रात भर नींद न आई। रात भर दाँत कटकटाते ही वीता । सूर्योंदय होने पर भी छुयङ्क को होश नहीं त्राया। ऐसे चेष्टा-रहित पड़े-पड़े सफला के दिन दोपहर को धूप के लगाने से छुयङ्क को होश आया और भोजन की तलाश में निकला। शक्ति न होने के कारण उसे न तो कोई शिकार मिला, न अन्य वस्तु । मजबूर होकर फल वीन लाया और पीपल के यृत्त के नीचे डाल कर कमजोरी के मारे गिर पड़ा। इतने में शाम हो गई श्रौर जाड़ा पड़ने लगा। इस पर दुखित हो पीपल की जड़ पकड़ कर वह रोने लगा कि हे पिता ! मेरा क्या होगा ? इसी अवस्था में वह सारी रात जागता ही रहा। भगवान बड़े द्यालु हैं, उन्होंने देखा कि लुयङ्क ने तो एक प्रकार सफला एकादशी का व्रत, जागरण, पूजा इत्यादि सभी कर लिया है, अतः प्रसन्न होकर उन्होंने इसे निष्कण्टक राज्य दिया। सुवह होते ही उसके पास एक घोड़ा श्राया श्रौर वह छुयङ्क के सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी भी हुई-"हे राजपुत्र ! वासुदेव भगवान की कृपा से श्रीर सफला एकादशी के प्रताप से तुम्ने निष्कएटकराज्य प्राप्त हो।"

उसकी बुद्धि सुधर गई, वह अपने पिता के पास आया। पिता ने उसकी भक्तियुक्त बुद्धि देख कर उसे राज्य दे दिया। यह सब एकादशी के प्रताप से हुआ।

> \* \* \*

# पौष शुक्त-पक्ष की पुताद्दा एका द्वारि

इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। भद्रावती नगरी का मुकेतुमान राजा था। शैन्या उसकी रानी थी। परन्तु, उसके कोई पुत्र नहीं था जिसके कारण राजा और रानी दोनों दुखी रहते थे। एक दिन इसी कारण से न्यथित हो राजा ने आत्म-घात करने का विचार किया, किन्तु आत्म-घात की दुर्गति सोच कर इस कार्य से दूर रहा। एक दिन मुकेतु राजा घोड़े पर सवार होकर एक गहन-वन में [चला गया, पुरोहित आदि किसी को खबर न की। इस जङ्गल में घूमते-घूमते दोपहर का समय हो गया। भूख और प्यास से राजा का गलासूखने लगा, तब इधर उधर डोलता किरता मन में विचार करने लगा कि मैं ने क्या दुष्कर्म किया कि मुके इतना कष्ट मिला। राजा सोचता हुआ जाता ही था कि उसे एक मुन्दर तालाब दिखाई पड़ा जो कि मानसरोवर के समान चारों तरफ कमलों से भरा हुआ था। मुनि लोग किनारे बैठे वेद-पाठ कर रहे

थे। राजा ने मुनियों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे है ? मुनियों ने कहा कि माघ मास आज से पाँचवें दिन आने वाला है, और आज पुत्रदा नामक एकादशी है। यह शुक्का एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। राजा ने इस पर अपना हाल कह सुनाया। मुनियों ने राजा को उस ब्रत के करने की सलाह दी। राजा ने यह ब्रत किया जिसके प्रभाव से राजा के एक पुण्यवान पुत्र पैदा हुआ।

非非

#### माघ कृष्ण-पक्ष की

# पद्तिला एकाद्यी

पौष के महीने में पुष्य नक्तत्र में गोबर लेकर उसमें तिल और कपास मिला कर गोले बना लेते हैं और होम करने के लिए सुखा लेते हैं। माघ के कृष्ण-पक्त की एकादशी को इन गोलों का हवन करते हैं और दिन मर उपवास और रात को जागरण करते हैं। काली गाय या काले तिल का दान इस तिथि पर बहुत ग्रुभ माना गया है। इस एकादशी का नाम षट्तिला एकादशी है। इस एकादशी को तिल का तेल मलकर स्नान करते हैं, तिल ही से होम करते हैं, तिल ही पीने के पानी में डालते हैं, तिल ही का भोजन करते हैं और तिल ही दान देते हैं।

#### पौराणिक कथा

एक दिन नारद जी वैकुण्ठ में श्रीकृष्ण के पास गए श्रीर उनसे जाकर यह पूँछा कि षट्तिला एकादशी का माहात्म्य बताइए । श्रीकृष्ण ने कहा कि पहले मृत्युलोक में एक वहुत व्रत करने वाली ब्राह्मणी थी। उसने उपवास ब्रौर विष्णु-भक्ति में अपना शरीर दुर्बल कर लिया था। एक दिन कृष्ण खयँ भिखारी वन कर इसके दरवाजे पर गए और भिन्ना माँगी। त्राह्मणी ने क्रोध करके एक मिट्टी का ढेला इनके खप्पर में डाल दिया। इस मिट्टी के ढेले को लेकर ये बैकुएठ चले आए। कुछ दिनों के वाद जव ब्राह्मणी स्वर्ग में ब्राई तो मिट्टी के दान के कारण स्वर्ग में उसे बहुत अच्छा घर रहने को मिला, किन्तु उसके अन्दर खाने-पीने को कुछ भी न था। इस पर वह श्रीकृष्ण के पास आकर शिकायत करने लगी और पूछने लगी कि जब मैं ने मृत्युलोक में इतनी भक्ति की तो फिर क्यों गुफ्तको वैकुण्ठ में मुख नहीं है ? श्रीकृष्ण ने कहा कि इसका कारण तुम्हें देव-स्त्रियाँ वताएँगी। देव-िक्षयों से जब उस ब्राह्मणी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने पट्तिला एकादशी का त्रत नहीं किया था। इस पर उस ब्राह्मणी ने षट्तिला का व्रत किया त्रीर उसके प्रभाव से तुरन्त ही धन-धान्य वस्त्र आदि सम्पदाओं से युक्त हो गई।

—मविष्यपुराण् से

\* \*

## माघ शुक्त-पक्ष की जस्याः एकाइश्रहा

पद्मपुराए में लिखा है कि एक समय इन्द्र वृन्दावन में बहुत आनन्दपूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। हजारों अप्सराएँ और गन्धर्व लोग इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए वहाँ नाचते-गाते थे। माल्यवान नाम का एक गन्धर्व भी वहाँ गान कर रहा था और वहीं पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी गान कर रही थी। माल्यवान और पुष्पवती दोनों ही एक दूसरे को देख कर मोहित हो गए और एक दूसरे को इशारा करने लगे। दोनों गा तो रहे थे इन्द्र के समज्ञ, किन्तु दृष्टि एक दूसरे पर रहती थी। थोड़ी देर के अन्दर ही इन लोगों का नाचना-गाना अप्सराओं और गन्धवोँ के सुर-ताल से अलग हो गयां, और इन्द्र की सभा में विव्र होने लगा। इन्द्र ने इन दोनों को इस प्रकार परवश देख कर और अपना अपमान समभ कर इन लोगों को शाप दे दिया कि जात्रों तुम पिशाच हो। तव ये दोनों हिमालय पर जा पड़े ऋौर पिशाच वन कर भयङ्कर दुख पाने लगे। पिशाचपने के दुख के मारे गन्ध, रस, स्पर्श सबका ज्ञान जाता रहा। न दिन को आराम मिलता था और न रात को नींद आती थी। जाड़ों के मारे दाँत कटकटाते और पहाड़ की गुफाओं में भ्रमण करते फिरते थे। इसी अवस्था में थे कि "जया" नाम की माघ मास के शुक्र-

पत्त की एकादशी आई। इस दिन न इन्हें कुछ खाने को मिला श्रीर न पीने को । इसलिए ये दोनों ही दुखित हो शाम को एक पीपल के वृत्त के नीचे जा पड़े। रात्रि को जाड़ा अधिक पड़ रहा था, इसलिए रात्रि में जाड़े के कारण दोनों में से किसी को भी नींद् न पड़ी श्रौर दोनों को जागरण करना पड़ा। इस तरह इनके अनजाने ही इन दोनों का एकादशी-अत पूर्ण हो गया। प्रातःकाल उठते ही व्रत के प्रभाव से इन दोनों का पिशाचत्व नष्ट हो गया। जैसे पहले थे वैसे ही हो गए श्रौर फौरन ही इन्द्र-लोक को प्राप्त हो गए। इन्द्र को इन्हें आते हुए देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि आखिर किस देवता के प्रताप से तुमने मेरे शाप को भङ्ग करा लिया ? माल्यवान ने पूरी कथा कह सुनाई और कहा यह "जया" एकादशी का प्रताप है कि में आज शाप से मुक्त हो, अपने पुराने रूप को धारण कर सका हूँ। जो मनुष्य इस त्रत को श्रद्धायुक्त होकर करता है वह पुराणों के कथनानुसार करोड़ कल्प-पर्यन्त वैकुएठ में रहता है।

\* \*

## फालान कृष्ण-पक्ष की विजया एकाइणी

जिस समय श्री रामचन्द्र जी लङ्का पर त्राक्रमण करने के लिए बानरों त्रीर रीछों की सेना लेकर समुद्र-तट पर पहुँचे तो

श्रगाध समुद्र को देख कर उन्हें वड़ी शङ्का पैदा हो गई कि इस ब्रह्युक्त समुद्र को कैसे पार किया जायगा। लच्चमण ने इस पर रामचन्द्र जी को सलाह दी कि आप यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वसने वाले मुनि से इस वारे में सलाह कीजिए। रामचन्द्र उस श्राश्रमवासी मुनि के पास गए श्रौर उनसे श्रपना वृत्तान्त कह कर पूछने लगे-महाराज, इस गम्भीर समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बताइए। तय मुनि ने कहा कि मैं व्रतों में उत्तम त्रत तुम्हें वतलाता हूँ जिसके करने से तत्काल तुम्हारी विजय होगी। इसके करने से केवल समुद्र ही पार न होगे, बल्कि लङ्का पर भी विजय पात्रोगे। वह व्रत यह है कि फाल्गुन मास के कृष्ण-पत्त की दशमी को सोने, चाँदी, ताँबे या मिट्टी का एक घड़ा बनवाना चाहिए, उस घड़े को भर कर उसके ऊपर पीपल, बट, गूलर, आम और पाकर के पड़व रख देने चाहिएँ। इस कुम्भ के नीचे सात धान्य और ऊपर जो रखकर उसके ऊपर सोने की लक्ष्मी-नारायण की मूर्त्त रखनी चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके उसकी पूजा करो, रात भर कुम्भ के सामने बैठ कर जागरण करो और द्वादशी के दिन उस कुम्भ को जल-स्थल में पहुँचा कर मूर्ति को वेद-पाठी ब्राह्मण को दे दो। इस विधि से अगर सेना-सहित तुम व्रत करोगे तो तुम्हारी सब कठिनाई जाती रहेगी। राम ने ऐसा ही किया श्रौर विजयी हुए।

—स्कन्धपुराण से

# फाल्गुन शुक्र-पक्ष की इस्रास्टककी एकाइसी

इस एकादशी का नाम "त्र्यामलकी" एकादशी है। इसके माहात्म्य में यह कहा जाता है कि वैदिश नाम के नगर में चैत्ररथ राजा रहता था। वह एकादशी का वड़ा भक्त था। फाल्गुन शुक्र एकादशी त्राने पर उसने आँवले के नीचे बैठ कर जलपूर्ण कुम्भ स्थापन कर उसके पास छत्र और जूते रक्खे, पास ही परशुराम की मूर्ति स्थापित की और उसकी पूजा की। इतने में वहीं एक व्याघ आया जो माँस का एक लोथड़ा अपने साथ लिए हुए था। वह बड़ा पापी था, किन्तु श्रम की वजह से थक कर श्राँवले के वृत्त के नीचे वैठ गया और रात भर कथा सुनता रहा, जिसके प्रभाव से मरने के बाद उसने बड़े प्रतापी राजा का शरीर पाया श्रौर धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। एक दिन वह शिकार खेलने गया, जङ्गल में रास्ता भूल गया श्रौर पहाड़ की एक शिला पर जाकर सो रहा। इतने में कुछ म्लेच्छों का मुएड आया और उसे सोता हुआ देख कर उसको मारने के लिए तीर भाले आदि फेंकने लगा, किन्तु तीर आदि उसके शरीर पर पहुँच कर बिलकुल बेकार हो जाते थे। जब म्लेच्छों ने यह देखा तो जोरों के साथ आक्रमण करने का विचार किया। इतने में उस राजा के शरीर से एक सुन्दरी पैदा हुई। वह बड़ी भयङ्कर थी और उसने उन म्लेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने राष्ट्रओं को इस तरह मरा हुन्या देख कर बड़ा आश्चर्य किया। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे राजन्! तुम उस जन्म में व्याध थे, किन्तु तुमने शुक्कपत्त की एकादशी को जागरण किया था उसी का प्रभाव है कि आज तुम इस प्रकार से अपने शत्रुओं पर विजयी हुए हो।

\* \*

#### चैत्र कृष्ण-पक्ष की

# पाप-मोचनी एकादकी



इसका नाम "पाप-मोचनी" एकादशी है। इसके बारे में यह कथा है कि एक समय वसन्त-ऋतु में चैत्ररथ नामक वन में इन्द्र अप्सराओं और गन्धवों के साथ आनन्द करते थे। उसी समय वन में ऋषि-मुनि अपनी-अपनी तपस्या में रत थे। मुजघोषा नाम की अप्सरा ने वहाँ पर तप करने वाले मेधावी नाम मुनि को अपने वश में करने का विचार किया और मुनि के समीप जाकर अच्छे-अच्छे वस और आभूषणों को पहन, मधुर स्वर से वीणा पर गाने लगी। मेधावी का चित्त विचलित हो गया और दोनों

कामासक्त हो, एक दूसरे के साथ रहने लगे। मुनि ने अपनी तपस्या को तिला अलि दे दी और अप्सरा इन्द्रलोक को नहीं गई। दोनों इसी तरह बहुत काल तक रहते रहे । जब-जब अपसरा देवलोक जाने की इच्छा प्रगट करती, तव-तव मुनि उसे यह कह कर रोक लेते कि कल जाना। एक दिन अप्सरा ने कहा-महाराज, श्रापका कल कितना बड़ा है ? इस पर मुनि को कुछ विचार पैदा हुआ। उन्होंने ध्यान करके देखा तो माळूम हुआ कि इस अप्सरा के साथ रहते उन्हें ७५ वर्ष व्यतीत हो गए। मुनि को इस बात पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इसे यह शाप दिया कि तू पिशाचिनी हो। अप्सरा ने दुखित होकर पूछा कि आपने शाप तो दे दिया, यह तो आपके साथ रहने का मुक्ते फल मिला, किन्तु अव यह बताइए कि इस शाप का प्रतिकारक्या है ? इस पर मुनि ने कहा कि चैत के महीने की एकादशी तुम्हारा शाप नाश करेगीं। इसके बाद मेघावी अपने पिता के आश्रम में आए और उन्होंने अपने पतन होने का पूरा वृत्तान्त कह सुनाया। उनके पिता च्यवन ने कहा-बेटा तुमने बुरा तो किया, किन्तु जास्रो चैत की "पाप-मोचनी" एकादशी का त्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नाश हो जॉयगे।

—मविष्योत्तरपुराण से

\* \*

#### चैत्र शुक्रपक्ष की

## कामदा एकाद्या

इसका नाम "कामदा" एकादशी है। इसका माहात्म्य वाराह-पुराण में यह बताया गया है कि एक बार नागलोक में पुएडरीक राजा रहता था। उसके यहाँ गन्धर्व और किन्नर सभी मौजूद थे। एक दिन उसके सामने ललिता नाम का गन्धर्व गान कर रहा था। उसे अपनी स्त्री ललित का गाते-गाते ही ख्याल आ गया, जिससे उसके ताल श्रीर खर में विघ्न पड़ने लगा। कर्कर नाम के नाग ने यह बात पुगड़रीक राजा से कह दी । इस पर पुराडरीक राजा ने अप्रसन्न होकर ललित को राज्ञस हो जाने का शाप दिया। राजा के शाप से ललित राज्ञस होकर फिरने लगा। ललिता भी उसके साथ फिरने लगी। ललितकी दुर्दशा देखकर उसकी बुरी हालत होती जाती थी। अन्त में ललिता विचरते-विचरते विनध्याचल के शिखर पर ऋष्यमूक ऋषि के पास पहुँची। उन्होंने इसे चैत्र गुक्र-पत्त की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी श्रौर इसी व्रत के प्रताप से ललित फिर गन्धर्व-रूप को प्राप्त हुन्या।

\* \*

## वैशास कृष्ण-पक्ष की करूष्यिनी एकाद्यी

इसका नाम "वरूथिनी" एकादशी है। इस एकादशी-व्रत के रखने से वड़े-बड़े फल बताए गए हैं।

\* \*

#### वैशाख शुक्र-पक्ष की

# मोहनी एकाद्यी

~=90=~

इसका नाम "मोहनी" एकादशी है। इसके सम्बन्ध में कूर्मपुराण में यह कथा कही गई है कि सरखती के तट पर 'मद्रावती' नाम की नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। इसके कई पुत्र थे। एक पुत्र का नाम धृष्टबुद्धि था, जो बहुत पापाचारी था। जुआ खेलना, व्यभिचार करना, दुर्जनों का सङ्ग, वृद्धों का अपमान करना इत्यादि दुर्गुण उसमें पाए जाते थे। उसकी बुराइयों को देख कर उसके पिता ने उसे निकाल दिया और वह वन में रहने लगा। वहाँ पर कभी चोरी करता और कभी जानवरों को मार कर खाता था। एक दिन वह अपने पूर्वजन्म के पुण्य-प्रताप से कौण्डिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुँचा। उस महामुनि के कपड़े के स्पर्श से उसका पाप जाता रहा। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्क एकादशी का त्रत करो, इसके प्रभाव से बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह ऐसा कर पाप-निर्मुक्त हुआ।

\* \*

## च्येष्ठ कृ या-पक्ष की अप्रवर्ग एकाइअमि

इसका नाम "अपरा" एकादशी है। इसके प्रभाव से ब्रह्म-हत्या—जैसे बड़े-बड़े पाप भी दूर हो जाते हैं।

\* \*

## ज्येष्ठ शुक्र-पक्ष की निजिल्हा एका दंशी

इसका नाम "निर्जाला" एकादशी है। इस एकादशी के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि प्रत्येक एकादशी के दिन अर्जुन, नकुल आदि भाई मुमसे कहते हैं कि आप आज उपवास करें, किन्तु मुमसे भूखा नहीं रहा जाता। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि उपवास न करते हुए मैं पाप का आगी न वनूँ। इस पर व्यास जी ने कहा कि जो लोग एकादशी को अन्न खाते हैं, वे अवश्य नरक जाते हैं। यह सुन कर भीमसेन काँपने लगा और कहने लगा कि हे पितामह, मुमसे तो मूखा नहीं रहा जायगा। तब व्यास जी ने बताया कि, अगर ज्येष्ठ-मास के शुक्र पद्म की एकादशी को जत रक्खो, तो तुम्हारा सात एकादशी-जत न करने का जो पाप है वह अवश्यमेव मिट सकता है। इसमें एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल की मनाही रहती है। इस एकादशी के दिन एक घड़ा भरके जल-दान करने से सब पाप छूट जाता है। इसको "पाण्डव" एकादशी भी कहते हैं।

\* \*

#### आषाढ़ कुच्एा-पक्ष की

# योगिकी एकाद्यी

इसका नाम "योगिनी" एकादशी है। इसके बारे में यह कथा कही जाती है कि कुवेर के यहाँ 'हेममाली' नाम का फूल लाने वाला माली था। उसकी स्त्री का नाम 'विशालाची था'। प्रतिदिन वह समय पर कुवेर के यहाँ शिव-पूजन के लिए पुष्प दे आया करता था, किन्तु एक दिन अपनी स्त्री के वश हो, घर पर ही रह गया और कुवेर के यहाँ फूल न पहुँचां सका। कुवेर को शिव-पूजा

करते-करते दोपहर हो गयी, किन्तु फूल लेकर वह न गया। कुबेर को बड़ा क्रोध आया और उसको बुला कर पूरा हाल जान, उन्होंने शाप दे दिया कि तूने देव की अवहेलना की है, इसलिए कोढ़ी होकर पतित होजा और सदा के लिए अपनी स्त्री से जुदा हो। यह वचन सुनते ही हेममाली वहाँ से नीचे गिर गया और उसका शरीर कुछ से भर गया। वह असहा दुखों को सहता हुआ इधर-उधर फिरने लगा। अन्त में मार्कण्डेय सुनि के आअस में जा और वहाँ मार्कण्डेय से उसने अपना पूरा हाल सजसच कह दिया। इससे प्रसन्न होकर मार्कण्डेय ने उसे बताया कि आषाढ़ मास के कुष्ण-पत्त की एकादशी के जित करने से कुष्ट-रोग नष्ट हो जाता है।

हेममाली ने मुनि के आज्ञानुसार इस व्रत को किया और कुष्ठ से छुटकारा पाकर फिर अपने पूर्व-जैसा ही हो गया।

· \* \*

#### त्रापाद शुक्र-पृक्ष की

# पद्मनामा एकाइकी

इसका नाम "पद्मनामा" एकादशी है। इस दिन व्रत करने से यदि वर्षा न होती हो, तो हो सकती है। एक राजा के यहाँ एक बार तीन वर्ष तक पानी न बरसा, जिससे उसकी प्रजा मरने लगी। राजा को प्रजा की दशा देख बड़ा दुख हुआ और वह गहन-बन में प्रवेश कर मुनियों से इस के उपाय पूछने का प्रयन्न करने लगा। वन में घूमते-घूमते वह अङ्गिरस ऋषि के पास आया। उन्होंने राजा को "पद्मनाभा" एकादशी को उपवास करने की सलाह दी, जिसके पालन से राजा के राज्य में बहुत काफी वर्षा हुई और प्रजा का दुख जाता रहा।

—त्रह्मागडपुराग्

游 杂 杂

## श्रावण कृष्ण तथा शुक्र-पक्ष की कारमदा ग्रोहर जुज्जदा एकादशी

आवण कृष्ण एकादशी का नाम "कामदा" एकादशी है, और आवण गुक्क-पन्न की एकादशी का नाम "पुत्रदा" है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि द्वापर-युग के आदि में महिष्मती नगरी में महीजित नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता था और देश पर न्याय और धर्म के अनुसार राज करता था। किन्तु, उसके कोई पुत्र न था। कुछ दिन तक चुपचाप वैठे रहने के बाद पुत्र-प्राप्ति से निराश होकर वह अपने राज्य के पिएडतों के पास गया और उनसे कहने लगा कि, मैं ने कभी प्रजा पर कोई

अत्याचार नहीं किया, अपने भाई वन्धुओं को भी अन्याय करने पर दण्ड दिया, प्रजा को अपनी सन्तान के समान पाला, फिर क्या कारण है कि मैं इस समय तक पुत्र-हीन हूँ ? त्राह्मण्-गण् राजा की इस बात को सुन दुखित हो, उसके इस दुख के दूर करने का उपाय मांद्धम करने के लिए वन में लोमश मुनि की कुटी पर पहुँचे और मुनि से अपने आने का कारण बताया। मुनि थोड़ी देर तक ध्यानाविश्यत हुए और उस राजा का सब हाल जान कर कहने लगे कि पूर्व-जन्म में यह राजा बड़ा धन-हीन वैश्य था। गाँव-गाँव घूम कर वाणिज्य करता था। एक दका ज्येष्ट मास के ग्रुक्ट-पत्त की द्वादशी के दिन दोपहर के समय गाँव की सीमा पर इसे प्यास लगी। पास ही एक निर्मल सरोवर देख कर वहाँ पानी पीने गया। वहाँ तुरन्त ही प्रसूता गाय भी प्यास से व्याकुल होकर आई। इसने उस गाय को हाँक कर स्वयं पानी पहले पी लिया। उसी पाप के कारण यह इस समय पुत्र-हीन है। इसलिए अगर "पुत्रदा" नाम की एकादशी का व्रत करे तो उसे पुत्र-प्राप्त हो। त्राह्मण लोमश ऋषि के बचन सुन कर अपने घर वापस आए और राजा से सब हाल कहा। राजा ने यथायोग्य व्रत का पालन किया और उसे पुत्र प्राप्त हुआ।

— मविष्यपुराण

- 57F

#### भाद्रपद कृष्ण पक्ष की क्राज्या एका दशक

इसका नाम "श्रजा" एकादशी है। ब्रह्माण्डपुराण में लिखा है कि राजा हरिश्चन्द्र वड़ा सत्यसन्ध श्रौर टढ़ब्रत था। अपनी सचाई के कारण उसे अनेक कष्ट उठाने पड़े। उसे अपनी स्त्री, बालक श्रौर स्वयं अपने को भी अपने ही प्रण के कारण वेचना पड़ा। वह एक श्वपच के घर में विका श्रौर वहीं रहने लगा। किन्तु, हमेशा चिन्ता में निमम रहता था कि क्या कारण है, मैं ऐसे दुख में पड़ा। एक दिन एक मुनि से भेंट हो गई। मुनि से हरिश्चन्द्र राजा ने अपना वृत्तान्त सुनाया, इस पर मुनि ने भाद्रपद के कृष्ण-पच्च की एकादशी का ब्रत करने को कहा, जिससे राजा के सब दुख कट गए। वह अपनी स्त्री श्रौर पुत्र से फिर मिला श्रौर राज्य भी उसे फिर प्राप्त हो गया, श्रौर श्रन्त समय में स्वर्ग-लोक को प्राप्त हुआ।

\* \*

### भाद्रपद शुक्र-पक्ष की बाम्मन एकाइशी

- CONTONEO

इसका नाम "बामन" एकादशी है, श्रौर किसी-किसी ने जयन्ती

भी कहा है। कहते हैं कि इस दिन चीरसागर में शय्या पर सोए हुए भगवान करवट लेते हैं। इस दिन वामन भगवान की पूजा की जाती है। दही, चावल और रुपयों का दान किया जाता है।

\* \*

## त्राश्वन कृष्ण-पक्ष की इन्दिरा एकह्दूब्रहि

इसका नाम "इन्दिरा" एकादशी है। अधोगित का प्राप्त हुए पितरों को गित देने वाली है। इसके सम्बन्ध में ब्रह्मवैवर्त-पुराण में यह कथा लिखी है कि माहिष्मती पुरी में सतजुग में इन्द्रसेन नाम का एक राजा था। उसके सामने नारद ने एक दिन आकर कहा कि मैं स्वर्ग-लोक से अभी यम-लोक गया हुआ था, वहाँ तुम्हारे पिता को दुखी पाया। उन्होंने मेरे द्वारा तुम्हारे पास यह सन्देशा भेजवाया है कि "इन्दिरा" ब्रत करके मुसे स्वर्गलोक पहुँचाओ। नारद ने "इन्दिरा" ब्रत की रीति इत्यादि भी इन्द्रसेन से कही। तब पितृ-भक्त इन्द्रसेन ने उस ब्रत को किया और उसका पिता गरुड़ पर बैठ कर उसी समय स्वर्ग को चला गया।

\* \*

### आरिवन शुक्र-पक्ष की पहापहाङ्कुज्ञहर एकह्नुज्ञहरू

इसका नाम "पापाङ्कुशा" एकादशी है। पद्मनाम भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। इसका भी ब्रह्माएड पुराण में बड़ा माहात्म्य वताया गया है।

\* \*

### कार्तिक कृष्ण-पक्ष की एकहरू एकहरूकहि

इसका नाम "रमा" एकादशी है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि 'मुचकुन्द' राजा की कन्या 'चन्द्रभागा' का विवाह 'शोभन' नामक एक राजकुमार से हुआ था। एक दिन शोभन अपने ससुर के घर गया। उस दिन एकादशी थी। शोभन बहुत ही दुर्वल था, किन्तु मुचकुन्द राजा इतने दृढ़भक्त थे कि दुर्वलता का कुछ खयाल न करके शोभन को एकादशी-व्रत करने पर मजबूर किया। परिणाम यह हुआ कि द्वादशी के प्रातःकाल राजकुमार शोभन मर गया। राजा मुचकुन्द ने उसकी यथानिधि दाइ-क्रिया कर दी और चन्द्रभागा को आज्ञा दी कि वह अपने पति

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

के साथ सती न हो। चन्द्रभागा उस दिन से विधवा होकर, किन्त एकादशी को मानती हुई, रहने लगी। शोभन ने मरने के बाद एकादशी के प्रभाव से मन्दराचल पर एक सुन्दर देवपुर पाया, जहाँ इसको हर-एक प्रकार का आनन्द प्राप्त था। सुचकुन्दपुर का रहने वाला सोमशर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ-यात्रा करता-करता एक दका मन्दराचल पर गया, तो शोभन को देखकर पहचान गया कि ये तो इसारे राजा के दामाद हैं। वह उनसे मिलने गया। शोभन ने अपने पिता, सपुर और स्त्री का हाल पूछा। सोमरामी ने सबका कुशल-सम्वाद सुनाया। फिर सोमशर्मा ने शोभन से पूछा कि यहाँ कैसे पहुँचे ? शोभन ने सब हाल कह सुनाया श्रौर वताया कि रमा नाम की एकादशीं के प्रभाव से मैं मरते ही मन्दराचल में देवपुर का खामी हो गया था। सोमशर्मा, इसके वाद, मुचकुन्दपुर वापस आया और राजकुमारी चन्द्रभागा से सब हाल कह सुनाया। चन्द्रभागा ने जब यह वृत्तान्त सुना, तो उसे वड़ा आश्चर्य हुआ श्रौर श्रन्त में सोमशर्मा से कहा कि मुक्ते मन्दराचल ले चलो। सोमरामा उसे लेकर चला और ऋषि के मन्त्र के प्रभाव से चन्द्रभागा को दिव्य-रूप धारण कराके उसे मन्दराचल में शोभन के पास ले गया। वहाँ शोभन और चन्द्रभागा आनन्दपूर्वक रहने लगे। चन्द्रभागा ने अपने पति के मरने के बाद बराबर एकादशी का व्रत किया था श्रौर इसका प्रभाव यह हुत्रा कि श्रन्त में उसकी अपने पति से भेंट हो गई।

> af K

## कार्तिक कृष्ण-पक्ष की तुल्हस्मी-विकाह एका इज्ञी

कार्तिक कृष्ण एकादशी और अमावस्या के ग्रुभ दिन, तुलसी और कृष्ण का, प्रति वर्ष विवाह किया जाता है। इस त्योहार के सम्बन्ध में पुराण श्रादि प्रनथों में दो मुख्य कथाएँ लिखी हैं:—

कालनेमि नामक दैत्य की कन्या वृन्दा का विवाह जलन्धर नामक दैत्य के साथ हुआ था। जलन्धर की उत्पत्ति महादेव जी के पसीने से हुई थी। जिस समय देव और दैत्य दोनों मिल कर सागर का मथन कर रहे थे, उस समय इन्द्र ने महादेव जी का, किसी वात पर, अपमान कर दिया था। इस अपमान से महादेव जी के शरीर से जो पसीना निकला और समुद्र में गिरा, उससे जलन्धर नाम का दैत्य पैदा हुआ था। इसी दैत्य का विवाह कालनेमि की कन्या वृन्दा के साथ हुआ। जब जलन्धर वड़ा हुआ, तो उसने सागर से पैदा होने के कारण जलाशयों का अधिपति होना घोषित किया और महासागर से उत्पन्न \* १४ रत्नों

निम्न-लिखित १४ रत्न सागर से पैदा हुए थे:—(१) लच्मी (२) कौस्तुम (३) पारिजात (४) सुरा (१) धन्वन्तरि (६) चन्द्रमा (७) श्रमृत (६) कामधेतु (६) ऐरावत (१०) रम्मा (११) कालकूट (१२) उच्चै:श्रवा (१३) सुदर्शन चक्र (१४) शङ्ख CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

को इन्द्र से माँगा। इन्द्र ने इन रत्नों को देने से इन्कार किया। इस-पर, जलन्धर ने इन्द्रलोक पर आक्रमण करने का विचार किया श्रीर इसके निमित्त एक कठिन तप करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया कि जब तक तुम्हारी स्त्री तुमको छोड़कर किसी अन्य पुरुष से सम्बन्ध न करेगी, तब तक तुम्हारी - मृत्यु असम्भव है। अब जलन्धर को अपनी सफलता का पूरा विश्वास हो गया और उसने इन्द्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। अमरावती को छूट लिया और देवताओं को हरा दिया। विष्णु भगवान लड़ाई से भाग निकले और देवताओं में आपित फैल गई। विष्णु भगवान भाग कर वैकुण्ठ में छिप गए श्रौर वहाँ लक्ष्मी से सब हाल कह सुनाया। उनसे पूछा कि इस दैत्य के मारने का क्या उपाय है ? लक्ष्मी ने ब्रह्मा के वरदान का पूरा क़िस्सा कह सुनाया और कहा कि जब तक वृन्दा पवित्र सती है, तब तक दैत्य जलन्यर की मृत्यु असम्भव है। तब देवता लोग वृन्दा के सतीत्व को भ्रष्ट करने का उपाय सोचने लगे। विष्णु ने शिव को भेजो कि जास्रो, वृन्दा का सतीत्व, किसी प्रकार से, भ्रष्ट कर आत्रो; किन्तु महादेव जी सफल न हुए। फिर विष्णु स्वयं वृन्दा के पास जलन्धर का रूप धारण कर गए। बुन्दा ने समका कि यह मेरा पति है। वह उनको अपना पति सममने लगी। ज्योंही विष्णु वृन्दा का सतीत्व नष्ट करने में सफल हुए कि जलन्धर का सिर इन्द्र ने काट दिया और वह वृन्दा के आँगन में आ गिरा। वृन्दा को जब सब हाल मालूम हुन्ना, तो उसे बड़ा क्रोध न्नाया और उसने विष्णु

को शाप दिया कि "जाओ तुम काले पत्थर की बटिया शालप्राम हो जाओ"। विष्णु ने इसके उत्तर में उसे यह शाप दिया कि "तुम तुलसी-वृत्त होओ"। उसी समय से विष्णु शालप्राम हुए और वृन्दा तुलसी-वृत्त हो गई। विष्णु भगवान के मानने वाले प्रति वर्ष तुलसी-रूपी वृन्दा का विवाह शालप्राम से करते हैं।

दूसरी कथा इस त्योहार के सम्बन्ध में यह कही जाती है कि सत्यभामा को अपने सौन्दर्य पर बड़ा अभिमान था। वह सममती शी कि कृष्ण को मैं सबसे ज्यादा प्यारी हूँ । इसलिए एक दिन जब नारद जी द्वारका-पुरी पहुँचे श्रीर सत्यभामा के महल में गए तो सत्यभामा ने कहा —हे मुनि ! मैं चाहती हूँ कि कृष्ण मेरे जन्म-ज़न्मान्तर पति हों । इसका क्या उपाय है ? नारद मुनि नेसत्यभामा के स्वार्थ और श्रमिमान को देखकर उसे सबक़ सिखाना चाहा। उन्होंने कहा कि यह सिद्धान्त तो तुम्हें माखूम है कि जिस वस्तु: की तुम जन्मान्तर में इच्छा रखती हो, वह इस जन्म में तुम्हें किसी सुपात्र त्राह्मण् को दान करनी चाहिए। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें इस जन्म के बाद कृष्ण मिलें, तो तुम्हें कृष्ण को दान कर देना चाहिए। तब सत्यभामा ने कृष्ण को नारद जी को दान कर दिया। नारद ने कृष्ण को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें श्रपने साथ वीगा लिए रहने पर नियत किया, तथा श्रपने साथ लेकर स्वर्ग-लोक को चल दिए। जब यह समाचार कृष्ण की अन्य रानियों और महारानियों को मिला ( रुक्मिग्णी के अलावा ) तो सब वहाँ त्राकर नारद के पैरों पर पड़ीं और प्रार्थना करने लगीं कि

कृष्ण को स्वर्ग न ले जान्त्रो। किन्तु, नारद ने कहा कि सत्यभामा ने कृष्ण को हमें दान कर दिया है। अनन्तर और सव रानियाँ सत्यभामा के पास पहुँचीं श्रौर उससे पूछने लगीं कि सोलह सहस्र एक सौ आठ स्त्रियों के हृदयेश्वर श्रीकृष्ण को दान कर देने का श्रिधकार केवल एक सत्यभामा को कैसे था! सत्यभामा इसका ठीक उत्तर न दे सकीं और नारद से पूछने लगीं कि आप ही कोई उपाय बतावें। नारद ने कहा कि कृष्ण के ही वजन के बरावर हमें सोना और मोती दो, तो हम कृष्ण को न ले जायँ। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई । तराजू लटकाया गया और सत्यभामा ने अपना सुव र श्रोर मिएयाँ तराज पर रखना गुरू किया, किन्तु जिस स्रोर कृष्ण बैठे हुए थे उस स्रोर का पलड़ा जरा भी न **एठा । तत्र श्रोर सब रानियों ने एक-एक कर श्रपना-श्रपना गहना** पलड़े में रख दिया, किन्तु तराजू का पलड़ा जरा भी न उठा। नारद ने कहा कि रुक्मिणी कुष्ण की प्रियतमा है। उसके पास गहने ज्यादा होंगे। उसी को बुलाओ। उसी के गहनों के रखने से शायद कृष्ण के बराबर सोना पूरा हो जाय। सत्यभामा को यह वात अच्छी न लगी, किन्तु लाचार थीं, अन्त में रुक्मिग्णी के पास गईं। रुक्मिग्णी उस समय खच्छ वस्त्र पहने तुलसी की पूजा कर रही थीं। सत्यभामा को देख, उठ कर खड़ी हो गई श्रीर श्रादर-सत्कार के बाद उनसे पूछा कि आपने किस लिए कष्ट किया ? सत्यभामा ने सन्न हाल कह सुनाया। रुक्मिग्णी ने उत्तर दिया कि मैं तो आभूषण पहिनती ही नहीं और न मेरे पास इतने

श्राभूषण हैं कि मैं उनसे जगत्पति की वरावरी करा सकूँ। किन्तु, मैं छुष्णचन्द्र की प्रियतमा तुलसी से प्रार्थना करूँगी कि वे कोई ऐसी चीज दें, जो उनके पति श्रीकृष्ण की, वजन में, वरावरी कर सके।

हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर तुलसी के वृत्त से एक पत्ती गिर पड़ी। रुक्मिणी उसे लेकर सत्यभामा के साथ वहाँ आई, जहाँ नारद जी थे। उसने पहले तो नारद को प्रणाम किया उसके बाद कृष्ण को और तत्पश्चात् तुलसी-दल को तराजू के पलड़े में रक्खा। रखते ही श्रीकृष्ण का पलड़ा एकदम से उठ गया। नारद जी उस पत्ती को लेकर चले गए। उसी समय से रुक्मिणी कृष्ण की पटरानी कहलाई। किन्तु, उन्होंने अपना यह सौमाग्य तुलसी को दे दिया, जो कि जलन्धर की विधवा स्त्री थी और उसी के साथ उस समय से प्रति वर्ष विवाह होने की प्रथा चल पड़ी।

—पद्मपुराख्

\* \*

## मीष्म एकादशी

कार्तिक एकादशी को भीष्म-पश्चक व्रत मनाया जाता है। इसी दिन भीष्म पितामह पाण्डवों के वाण से ज़क्मी होकर शय्या पर लेटे हैं, श्रौर लेटे-लेटे ही पाण्डवों को उपदेश किया है, जो शान्ति पर्व महाभारत में वर्णित है। इस दिन लोग व्रत रहते हैं ब्रौर भीष्म ने जो उपदेश दिया है, उसे पढ़ते हैं।

**※ ※** 

### दत्ता हेय-जन्म

#### [ मार्गशीर्ष कृष्ण-दशमी को होता है ]

दत्तात्रेय के तीन सिर और छः हाथ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की यह संयुक्त-मूर्ति मानी जाती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कहा जाती है कि एक समय ब्रह्मा की की सावित्री, विष्णु की स्त्री लक्ष्मी और शिव की स्त्री पार्वती को अपने-अपने पातिव्रत्य और सुशीलता पर वड़ा अभिमान हो गया। ये सममने लगीं कि सारे विश्व में हम लोगों के समान पतिव्रता और सुशीला कोई और स्त्री है ही नहीं। नारद मुनि से यह अभिमान न देखा गया और उन्होंने इसलिए इस अभिमान को तोड़ना चाहा। उन्होंने पहिले-पहल पार्वती जी के पास जाकर कहा—"मैं सारे विश्व में अमण करता फिरता हूँ, किन्तु अत्रि मुनि की स्त्री अनस्या के समान पतिव्रता, शुद्ध-चरित्रा और सुशीला मैं ने किसी भी लोक में न देखी। पार्वती जी को अनस्या की यह प्रशंसा अच्छी न लगी। नारद जी के चले जाने के बाद उन्होंने

शिवजी से कहा कि तुम अनुस्या पर इस प्रकार से कोप करों कि उसका पातित्रत्य अघ्ट हो जाय। नारद ऋषि पार्वतीजी से यह बात कह कर अपनी माता सावित्री और अपने पिता ब्रह्माजी के पास गए और वहाँ भी अपने माता के सामने अनुस्या की प्रशंसा करने लगे। सावित्री को भी अनुस्या की प्रशंसा अच्छी नहीं माळ्म हुई। उन्होंने भी ब्रह्मा से यह आप्रह किया कि किसी प्रकार से अनुस्या का पातित्रत्य और सच्चरित्रता अघ्ट करो। नारद जी ने इसके वाद लक्ष्मी के सामने जाकर यही वात कही और लक्ष्मीजी भी अनुस्या की प्रशंसा न सुन सकी और उन्होंने भी विष्णु भगवान से कहा कि तुम सावित्री को उनकी इस जगत्वित्यात सच्चरित्रता से अघ्ट कर हो।

तीनों देवता अपनी-अपनी क्षियों से प्रेरित होकर अत्रिमुनि की कुटी की ओर अनुस्या को उसके धर्म और कीर्ति से अष्ट करने के लिए चले। कुटी के द्वार पर आकर उन्होंने भिन्ना माँगी। अनुस्या भिन्ना लेकर आ गई; किन्तु उन्होंने इसे खीकार नहीं किया और कहा कि हम लोग इच्छानुसार मोजन करेगें। अनुस्या इस पर भी राजी हो गई। उनसे कहा कि आप लोग जाकर नदी में स्नान कीजिए और फिर आइए। इतने में मैं भोजन तैयार करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो संन्यासी का रूप धारण करके आए थे, स्नान करने गए और जब लौटे तो उनके लिए मोजन तैयार मिला। जब अनुस्या उनके सामने मोजन का थाल लाई, तो उन्होंने उसे खाने से इन्कार किया और कहा कि जब तक तुम नम्न

होकर हमारे लिए भोजन न परोसोगी तब तक हम लोग भोजन न करेगें। अनुसूया को यह बात सुन कर बहुत घृणा और क्रोध उत्पन्न हुआ; किन्तु जब उसने जरा विचार किया तो उसे देवतात्रों के इस छल-कपट का पता चल गया। यह ऋपने पति के पास गई, उनका पैर धोया और उसी जल को लाकर इन देवताओं के ऊपर डाल दिया। इस जल के प्रभाव से त्रह्या, विष्णु त्रीर महेश तीनों दुधमुँहे वच्चे हो गए। तव अनुसूया नग्न हो गई और हरेक को उठा कर उनकी इच्छा भर उन्हें अपना दूध पिलाया और फिर तीनों को पालने में डाल कर डोलाने लगी। जव कई दिन हो गए और त्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में से कोई भी न लौटा, तो इनकी स्त्रियाँ वड़ी चिन्तित हुईं श्रौर रो-रोकर इधर-उधर श्रपने-श्रपने पति को तलाश करने लगीं। स्वर्ग-लोक के चौराहे पर इनसे श्रौर नारद से भेंट हो गई। इन्होंने नारद से पूछा—तुमने कहीं हमारे पतियों को देखा है ? नारद को यद्यपि सब हाल माछूम था; किन्तु उन्होंने 🔹 केवल इतना कह कर टाल दिया कि उस रोज मैं ने उन सबों को अत्रिमुनि के आश्रम की ओर जाते देखा था। सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती तीनों ऋत्रिमुनि के आश्रम पर पहुँचीं श्रौर वहाँ जाकर अनुसूया से पूछा-क्या यहाँ हमारे पति लोंग आए थे ? अनुसूया ने उन्हें उस पलने को दिखाया, जहाँ यह तीनों देवता शिशु-त्रवस्था में पड़े थे त्रौर उनसे कहा—यही तुम्हारे पति हैं। **त्रपने**-श्चपने पति को तुम लोग पहचान लो। तीनों वच्चे एक ही समान थे, इसलिए पहिचानना सुरिकल था; किन्तु लक्ष्मीजी ने बहुत

ज्यादा ग़ौर करने के बाद उनमें से जिस एक को विष्णु समम कर उठाया, वह महादेव जी निकले, इस पर लक्ष्मी का बड़ा उपहास हुआ।

यह अवस्था देख कर लक्ष्मी, पार्वती आदि अनुस्या से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लगीं कि हमें अपने-अपने पित प्रदान करों। अनुस्या ने इस पर कहा कि चूँकि इन्होंने हमारा दूध पिया है, इसलिए हमारे बच्चे हो चुके और इन्हें किसी न किसी रूप में हमारे बालक होकर रहना पड़ेगा। इस पर यह निश्चित हुआ कि तीनों देवता ही एक संयुक्त-खरूप धारण करें, यही दत्तात्रिय का जन्म था। इसके बाद अनुस्या ने अपने पित के पैर धोए और वहीं जल फिर उनके उपर डाल दिया। इससे इन दैवताओं ने फिर अपना पुराना रूप धारण कर लिया।



श्राप लोग शान्त हों। शीघ्र ही वह समय श्राएगा, जब श्राप लोगों की शङ्का दूर हो जायगी। देवी श्रदिति ने श्रत्यन्त कठोर तपस्या कर मुक्तसे वरदान प्राप्त कर लिया है कि मैं पुत्र-रूप में उनके गर्भ में जन्म धारण करूँ। श्रतः वह समय शीघ्र ही श्राने वाला है, जब पुएयात्माश्रों का दुख दूर करने के लिए मुक्ते भारत में जन्म प्रहण करना पड़ेगा। श्रव श्राप लोग श्रपने-श्रपने स्थान पर जाएँ श्रौर निशःङ्क-भाव से, मुख से श्रपने दिन विताएँ।

देवतागण फिर भी सन्तोष कर अपने-अपने स्थान पर चले गए। इधर यथा समय देवी अदिति गर्भवती हुई और नवें मास में उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र पूरा बौना था। उसके हाथ पैर छोटे-छोटे, पर सिर बहुत बड़ा था। इस वामन को देख कर अदिति मन में बड़ी प्रसन्न हुई । उन्होंने समम लिया कि किसी उद्देश्य से इसी रूप में भगवान ने मेरे घर में जन्म प्रहण किया है। इधर उसी दिवस दैत्यों में हाहाकार मच गया। इस वामन के जन्म का समाचार सुनकर वे अत्यन्त शिक्कत हुए।

पुत्र-जन्म का समाचार सुनकर श्रदिति जैसी प्रसन्न हुईं, वैसी ही प्रसन्नता महर्षि कश्यप को भी हुई। भगवान विष्णु को पुत्र-रूप में श्रपने घर में श्राया देख उनकी प्रसन्नता का वारापार न रहा। उन्होंने उसी समय श्रन्यान्य ऋषिगण को निमन्त्रण देकर खुला भेजा, जातिकर्म तथा नामकरण श्रादि संस्कार किए। इसके वाद यथा समय उनका यज्ञोपवीत-संस्कार भी हुआ। उस काल ब्राह्मण्-वेश में यज्ञोपवीत, कुशचर्म पहिने हुए वामन वड़े ही शोभायमान दिखाई देने लगे।

इन दिनों राजा विल एक यज्ञ कर रहा था। इस यज्ञ-काल में भी उसका यही नियम था कि जो कोई उससे कुछ माँगता था, विल निःसङ्कोच भाव से उसे वह देता था। वामन ने यही अवसर उपयुक्त जाना और उसके द्वार पर जा पहुँचे।

राजा विल यज्ञ-मण्डप में वैठा हुआ था। अनेक ऋषि-मुनि तथा ब्राह्मण वहाँ विराजमान थे। दैत्यों के कुल-गुरु गुक्राचार्य भी उपस्थित थे। इसी समय द्वारपाल ने वामन वेपधारी एक ब्राह्मण के आगमन की सूचना दी। सुनते ही राजा विल ने उसे भीतर बुला भेजा। उसका वह विचित्र वेश देख कर सारी सभा आश्चर्य-चिकत हो गई। यद्यपि वामन का वेश विचित्र था, तथापि उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज मलक रहा था।

वामन का यह वेश देख कर शुक्राचार्य के मन में सन्देह हुआ। उन्होंने अपनी दिन्य दृष्टि से विचार लिया कि वामन कोई साधारण पुरुष नहीं है—यह अवश्य ही कोई अवतार है। अतः सम्भव है कि राजा बलि पर कोई आपित आ जाए। इसलिए राजा बलि को विशेषरूप से उन्होंने सावधान कर दिया।

पर, राजा बिल को उनकी बात पर विश्वास न हुआ। बिल ने कहा—क्या चिन्ता है ? यह सब धन-चैभव कोई अपने साथ लेकर नहीं जाता। यदि यह चला ही जायगा, तो मेरा क्या विगड़ जायगा ? शुक्राचार्य ने बहुत कुछ समभाया, पर विल ने एक न मानी। उसने तुरन्त ही वामन को अपने पास बुला कर कहा—क्या माँगते हो, माँगो !

वामन ने कहा—अधिक कुछ नहीं। केवल तीन पग पृथ्वी। यदि इतनी कुपा आप करें तो मैं अपने पढ़ने के लिए एक कुटी वनवा खूँ और उसी में बैठ कर विद्याध्ययन किया कहूँ।

विल ने हाथ में कुरा श्रीर जल उठा लिया, पर शुकाचार्य दान-मन्त्र कहने के लिए किसी तरह तैयार न हुए। वे वारम्वार राजा विल को इस तरह पृथ्वी दान करने के लिए निषेध करने लगे।

पर, विनाश-काल में बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। शुक्राचार्य के लाख मना करने पर भी विल ने न माना। लाचार शुक्राचार्य को दान-मन्त्र कहना ही पड़ा। विल ने वामन के इच्छानुसार तीन पग पृथ्वी दान कर दी।

यह कार्य समाप्त होते ही वामन ने एक पैर से भूमि, दूसरे से आकाश में अधिकार जमा लिया, और बोले—अब तीसरे पैर का स्थान बताओ।

विल ने अपनी पीठ दिखा दी। इस अद्भुत और आश्चर्यमय कार्य को देख कर सभी विस्मित हो पड़े। चारों ओर दुन्दुमी बजने लगी। सभी साधु-साधु कहने लगे।

इसके बाद वामन ने सब दैत्यों को विजय किया और तीनों लोकों पर अधिकार जमा कर बलि से वोले—अब तुम अपने दल-बल सहित पातालपुरी में जाकर खच्छन्द्वापूर्वक राज्य करो । इस इन्द्र का समय बीतने पर तुम्हीं इन्द्रत्व का पद प्राप्त करोगे। बिल ने भगवान वामन से इतना सुनते ही प्रणाम कर कहा— आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

इतना कह कर विल पातालपुरी को चला गया।

श्रीकृष्ण बोले—महाराज युधिष्ठर ! जिस दिवस वामन ने बिल को छला था, उस दिवस द्वादशी-तिथि थी, इसी लिए इसका नाम वामन-द्वादशी पड़ा है। भाद्र-मास की ग्रुक्छ-द्वादशी को जो नियमपूर्वक नदी में स्नान कर यह ज्ञत करता है और वामन का पूजन करता है, उसके सब पाप तो छूट ही जाते हैं साथ ही उसके सब मनोरथ भी उसी तरह पूरे हो जाते हैं, जिस तरह अदिति और कश्यप के हुए अथवा देवताओं के मनोरथ परिपूर्ण हुए। इसलिए इस ज्ञत को अत्यन्त अद्धापूर्वक सब किसी को करना चाहिए।



## धन तयोद्शी

-- G1/E--



त्र कृष्ण त्रयोदशी को बङ्गाल में लक्ष्मी-पूजा होती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि एक समय विष्णु भगवान मृत्युलोक को आ रहे थे, तब लक्ष्मी ने कहा—मुम्मे भी ले चलो। विष्णु ने सङ्कोच किया और कहा

कि अगर तुम मेरी आज्ञा को अत्तरशः मानने की प्रतिज्ञा करो, तो में तुम्हें अपने साथ ले चलूँ। लक्ष्मीजी राजी हो गईं। मृत्यु-लोक में एक स्थान पर पहुँच कर विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि तुम यहीं ठहर जाओ; किन्तु दिल्या की ओर न देखना, में अभी आता हूँ, यह कह कर विष्णुजी चल दिए। जब वह नजर से गायब हो गए, तब लक्ष्मी के दिल में कौत्हल पैदा हुआ कि आखिर इन्होंने मुमेदिल्या की ओर देखने से क्यों रोका। लक्ष्मीजी ने विष्णु की आज्ञा का कुछ ख्याल न करके दिल्या की ओर देखा, तो वहाँ सरसों का खेत फूला हुआ दिखाई दिया। वे उस खेत में गईं और उसके फूल तोड़ कर अपने सिर के बालों को खूब अच्छी तरह सँवारा। जब विष्णु की लौटे, तो उन्होंने लक्ष्मी को इस प्रकार सुशोभित देखा। उन्हों जब यह माळ्म हुआ कि लक्ष्मी

ने खेत वाले की विना आज्ञा लिए ही फूल तोड़ लिए हैं, तो उन्होंने वताया कि इस देश में तो यह क़ायदा है कि जो इस प्रकार से किसी के धन को ले ले, उसे उसके यहाँ वारह वर्ष तक सेवा करनी पड़ती है। नियम के पालन के लिए लाचार होकर विष्णुजी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और लक्ष्मी जी को ब्राह्मणी का रूप धारण करा के खेत के मालिक से सब हाल कह सुनाया श्रौर लक्ष्मी जी को सेवा करने के लिए छोड़ श्राए, श्रौर कह आए कि वारह वर्ष के वाद आकर ले जाऊँगा। लक्ष्मीजी ने ब्राह्मण् के यहाँ रहना शुरू किया, तो इन्हें मालूम हुआ कि ब्राह्मण् के यहाँ खाने तक को नहीं है। लक्ष्मी ने इस पर उस ब्राह्मणी की एक वहू से कहा कि तुम स्नान करके देवी की पूजा करो और रसोई में जाओ। वहाँ तुम्हें सब कुछ खाने को मिलेगा। ब्राह्मणी की बहू ने ऐसा ही किया और रसोई में जाकर जब देखा तो हर प्रकार का खाना मौजूद पाया। इसी प्रकार लक्ष्मी की सलाह के अनुसार चलने पर इस ब्राह्मण का घर धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया। ऐसी प्रभाववाली स्त्री से सेवा लेना त्राह्मणी ने उचित नहीं सममा; किन्तु लक्ष्मी ने कहा कि मैं विना अपराध की सजा काटे हुए न जाऊँगी। चैत्र-कृष्ण त्रयोदशी को लक्ष्मी के बारह वर्ष समाप्त हुए। लक्ष्मी को घर के और सब लोग मानते थे; किन्तु एक मफली बहू लक्ष्मी को बहुत सताती थी, इसलिए लक्ष्मी उसके हाथ की कोई चीज नहीं खाती थीं। जो कुछ वह दे जाती थी, उसे अनार के वृत्त के नीचे गाड़ देती

थीं। जब चैत्र-कृष्ण त्रयोदशी को लक्ष्मी का वारहवाँ वर्ष समाप्त हुआ और उसी दिन वारुणी पर्व पड़ा, तव ब्राह्मणी सकुदुम्ब गङ्गा-स्तान के लिए जाने लगी। लक्ष्मी को भी साथ ले जाना चाहा; किन्तु लक्ष्मी नहीं गई । उन्होंने केवल चार कौड़ी वड़ी वहू को दी कि गङ्गा में छोड़ देना। ब्राह्मणी की वह ने जब उन कौड़ियों को गङ्गा में छोड़ा तो उसमें इन कौड़ियों को लेने के लिए चार हाथ निकले। इसको देख कर ब्राह्मणी और उसके कुदुम्व को पूरा विश्वास हो गया कि हो न हो मेरे यहाँ की दासी प्रकर कोई देवी है। जब घर पर आई, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी को वापस ले जाने को तैयार मिले। जब लक्ष्मीजी दासता से मुक्त हो गईं, तो उन्होंने अपना परिचय दिया और चलते समय कह गईं कि तुम अनार के नीचे खोदना, तुम्हें बहुत धन और रत्न मिलेंगे और भाद्रपद, कार्तिक, पूस और चैत्र में लक्ष्मी की पूजा अवश्य करना, इससे तुम्हारे यहाँ धन की कभी कमी न रहेगी। श्रनार के नीचे ब्राह्मणी और उसकी वहुओं ने जव खोदा, तो सबको तो रुपये-पैसे मिले, किन्तु जो बहू लक्ष्मी को सताती थी उसे सॉॅंप मिला; जो उसे काट खाया और वह मर गई।



# हरतालिका वत या तीज

ह ज़त श्रावण-शुक्ल पत्त में तृतीया को किया श जाता है। कियों के लिए इसे सबसे उत्तम ज़त वताया गया है। इसमें केले के खन्मे गाड़े जाते हैं। चित्र-विचित्र वस्रों से मण्डल को आच्छादित किया जाता है और शिव-पार्वती की बाद्ध की मूर्ति स्थापित करके इसकी पूजा की जाती है। इसका फल

यह बताया जाता है कि इसको करने वाली स्त्री विधवा नहीं होती।

हरतालिका-त्रत के अर्थ हैं "हरित, आलिसि" अर्थात् जिसमें आलि सिखयों के साथ पार्वतीजी हरी गई हों। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि हिमबान नाम पर्वत पर पार्वतीजी ने वाल्यावस्था में बहुत कठिन तप करना शुरू किया। वारह वर्ष तक केवल धुआँ पीकर रहीं और चौंसठ वर्ष तक सूखे पत्ते खाए। पार्वतीजी के इस तप को देख कर उनके पिता बड़े चिन्तित हुए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। इतने में नारदजी आ गए और उन्होंने सलाह दी कि इस कन्या के लिए विष्णु भगवान

से बढ़ कर और कोई वर नहीं हो सकता। पार्वतीजी के पिता सहमत हो गए; किन्तु जब यह समाचार पार्वतीजी ने सुना तो उन्हें वड़ा दुख हुआ। वह वेहोश होकर गिर पड़ीं। उन्होंने अपनी सखी से कहा कि महादेवजी के अलावा मैं किसी और से कदापि विवाह न करूँगी। तब सिखयों ने उन्हें सलाह दी कि चलो ऐसी जगह भाग चलें, जहाँ तुम्हारे पिताजी को पता तक न चले। पार्वतीजी को सिखयाँ इसके वाद एक ऐसी जगह में ले गईं, जहाँ उन्हें कोई ढूँढ न सका। हिमवान ने अपनी कन्या को जब गायब पाया तो तलाश करना शुरू किया। समभा कि शेर या भारत खा गया होगा। इधर पार्वतीजी भागती-भागती एक मनोहर नदी के किनारे पहुँचीं। वहाँ एक गुफा थी। विना अन्न-जल खाए हुए उसी नदी के किनारे बाद्ध की मूर्ति बना कर पार्वतीजी ने शिवजी का चाह्वान शुरू किया। यह श्रावण्-शुक्ल त्रितीया का दिन था। महादेव जी की समाधि इस ध्यान से भङ्ग हो गई श्रौर वह पार्वती जी के सामने श्रा पहुँचे श्रौर पूछने लगे कि क्या चाहती हो ? पार्वतीजी ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं, तो मेरे साथ विवाह कर लीजिए। शिवजी एवमस्तु कह कर कैलाश पर चले गए। थोड़ी देर बाद जब हिमवान आए और उन्होंने अपनी कन्या को नदी के किनारे सोती हुई देखा, तो पार्वती को गोद में उठा लिया और पूछा तुम यहाँ कैसे चली आई। पार्वती ने कहा कि जब मैं ने सुना कि आप मुक्ते विष्णु को देने वाले हैं, तो मैं भाग आई, क्योंकि मैं विष्णु के साथ विवाह नहीं करना चाहती।

यदि आप मेरा विवाह महादेवजी के साथ करें, तो मैं घर को वापस जा सकती हूं, अन्यथा नहीं। हिमवान ने पार्वती की वातें स्वीकार कीं और पार्वती का महादेवजी के साथ विवाह कर दिया।

—भविष्योत्तरपुराण



## सिदिविनायक पूजा

या

# मगोश चतुर्थी



ह पूजा भादों-कृष्ण की चतुर्थी को की जाती है। इस तिथि में गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी के जन्म के सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है कि एक समय महादेव जी कहीं वाहर चले गए। घर पर केवल पार्वती जी ही अकेली रह गईं। पार्वतीजी ने

स्तान करना चाहा, किन्तु किसी गण को उस स्थान पर मौजूद न देख कर उन्हें यह चिन्ता हुई कि दरवाजे पर किसे बिठाऊँ; क्योंकि भय यह था कि कहीं उनके स्तान के करते समय ही कोई आदमी या शिवजी स्वयं मकान में न आ जाएँ। इसलिए उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी से एक पुतला बना कर दरवाजे पर विठा दिया और स्वयं नहाने चली गईं। थोड़ी देर में शिवजी बाहर से वापस आए। जब मकान में घुसने लगे, तो मिट्टी के इस पुतले ने उनको जाने से रोका। शिवजी को इस पर क्रोध आया। उन्होंने इसका सिर काट डाला और अन्दर चले गए। शिवजी को आते इए देख पार्वती को विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे चले

आए ? क्या चौकीदार ने तुम्हें दरवाजे पर नहीं रोका ? शिव जी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। जव पार्वती जी ने सुना कि उनका चौकीदार भार डाला गया, तो वह रोने लगीं और उन्होंने कहा कि जब तक मिट्टी का यह पुतला, जो मेरे पुत्र के समान है, फिर से जीवित नहीं होता, में शान्त न हूँगी। शिव जी को मजवूर होकर उसे जीवित करने का खद्योग करना पड़ा; किन्तु अभाग्यवश इतनी देर में इसका असली सिर कहीं गायव हो गया। बहुत तलाश करने के बाद जब सिर न मिला, तो मजबूरन शिव जी ने हाथी का सिर उसमें जोड़ दिया। गर्णेश जी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। गर्णेश जी मङ्गल करने वाले श्रीर हर एक काम को सिद्ध करने वाले कहे जाते हैं। भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी को इनकी सुवर्ण की मूर्ति और दो-चार और चीचें दान में दी जाती हैं। इस ब्रत का उपदेश स्कन्धपुराण के अनुसार कृत्या जी ने कुरुत्तेत्र में युधिष्टिर को किया था और इसी व्रत े के प्रभाव से कौरवों पर विजय पाने की आशा दिलाई थी। कृष्ण जी ने कहा था-इस व्रत के करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं।

स्कन्धपुराण के अनुसार इस व्रत को पहले-पहल कृष्ण जी ने स्वयं उस समय किया था जब कि उन पर स्यमन्तक मिण के चुराने का दोष लगा था। स्यमन्तक मिण चुराने का किस्सा यह है कि द्वारकापुरी में अयसेन नाम का एक यादव रहता था। उसके दो पुत्र थे सत्रजित और प्रसेन। सत्रजित ने सूर्य देवता की बड़ी स्तुति और तपस्या की। सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर सत्रजित को स्यमन्तक नाम की मिए दी और कहा कि यह मिए अमूल्य है। प्रत्येक प्रातःकाल इसके वजन से अठगुना सोना इसमें से निकलता है; किन्तु जो पवित्र है वही इसे धारण कर सकता है। अगर कोई अपवित्र आदमी इसे छुएगा, तो तुरन्त मृत्यु हो जायगी।

. ...

सत्रजित यह मिए लेकर द्वारका आया। द्वारकानियासी इस मिए को देख कर आश्चर्य से मुग्ध हो गए। उन्होंने उसके प्रकाश को देख कर सममा कि शायद यह सूर्य ही है। जब इस मिए को पहन कर सत्रजित कृष्ण से मिलने गया, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही मिए मुमे मिल जाता, तो बहुत अच्छा था। कृष्ण के इन विचारों को सुन कर सत्रजित को यह भय हुआ कि कहीं ये मुमसे यह मिए जबरदस्ती न छीन लें। इस भय से उसने इस मिए को अपने माई प्रसेन को दे दिया और उसे खबरदार कर दिया कि मनसा, वाचा, कर्मणा से पवित्र रहना, नहीं तो यह मिए तुम्हारे नाश का कारण हो जायगा।

एक दिन प्रसेन और कृष्ण शिकार को गए; किन्तु कृष्ण तो लौट आए और प्रसेन वापिस नहीं आया। सत्रजित ने कहना शुरू किया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला और मिण ले लिया। द्वारकानिवासी भी सन्देहपूर्ण बातें करने लगे। कृष्ण को जब यह पता चला कि उनकी बदनामी हो रही है, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि जङ्गल में जाकर देखें कि मिण क्या हुआ ?

JI VA SIMHABAN JNANAMANDIN

LIBRARY

42

Jangamawadi Math, Varanasi Acc. No. .......................गगोश चतुर्थी

कृष्ण और कुछ सिपाही मिण की तलाश में जङ्गल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के वाद देखते क्या हैं कि प्रसेन और उसका घोंड़ा मरा पड़ा है। देखने से यह भी माछ्म हुआ कि किसी शेर ने उसे मार डाला है। शेर के पैरों के चिह्न देखते-देखते यह लोग त्रागे बढ़े। थोड़ी देर के वाद इन्हें शेर मरा हुत्रा मिला; किन्तु मिए उसके पास भी नहीं था। गौर से देखने पर माछम हुआ कि रीछ और शेर से लड़ाई हुई है, इसलिए रीछ के पैरों के चिह्न देखते-देखते यह लोग आगे बढ़े। अन्त में इन्हें एक गुफा मिली, जो विल्कुल ऋँधेरी थी। कृष्ण ने अपने साथियों को तो गुफा के द्वार पर छोड़ा और स्वयं उसके अन्दर गए। यह गुफा आठ सौ मील लम्बी थी। चलते-चलते जव गुफा के अन्त में पहुँचे, तो उन्हें एक महल दिखाई दिया। यहाँ उन्होंने देखा कि एक लड़का पालने पर लेटा है और मिए पालने में इस लड़के के खिलाने के लिए लटकाया हुत्रा है। वहीं एक सुन्दरी कन्या भी बैठी है, जो लड़के को पालने पर डोला रही है। कृष्ण और कन्या की आँखें दो-चार होते ही एक-दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने कृष्णं से कहा कि तुम अगर मिए के लिए आए हो, तो मिए लेकर भाग जात्रो, शोर न मचात्रो; क्योंकि अगर मेरा पिता जामवन्त जगेगा, तो तुम्हें मार ही डालेगा। कृष्ण ने इसकी परवाह न की; बल्कि अपना शङ्ख जोरों से बजाया। जामवन्त जाग पड़ा श्रीर श्रापस में लड़ाई श्रारम्भ हो गई।

गुफा के द्वार पर बैठे हुए लोगों को इन्तजार करते-करते जब

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

Montagen.

बहुत दिन हो गए, तो उन्होंनेयह समका कि कृष्ण मार डाले गए। यह लोग द्वारका वापस आए और कृष्ण का क्रिया-कर्म करने लगे।

जामवन्त श्रीर कृष्ण में इक्षीस दिन तक लड़ाई होती रही। श्रन्त में जामवन्त को कृष्ण ने हरा दिया। जामवन्त ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या श्रीर दायज में वही मिण कृष्ण को मेंट किया। कृष्ण जामवन्ती श्रीर मिण को लेकर द्वारकापुरी वापस श्राए श्रीर यादवों की समा करके उसमें उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। मिण सन्नजित को वापस दे दिया। सन्नजित ने कृष्ण की जो बदनामी की थी, उस पर उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ। उसने श्रपनी कन्या सत्यभामा का कृष्ण के साथ विवाह कर दिया श्रीर कृष्ण तथा सन्नजित मित्रता से रहने लगे।

स्यमन्तक मिण जब फिर सत्रजित के पास आया, तो शतधन्य और अकूर ने इस पर अपने दाँत लगाए। सत्रजित को मार कर इस मिण को छीन लेने की तरकीवें सोचने लगे। एक दिन जब कि श्रीकृष्ण जी हस्तिनापुर में थे और सत्यभामा अपने पिता के घर में थी, इन दोनों ने आकर सत्रजित को मार डाला और मिण लेकर चम्पत हुए।

सत्यभामा ने अपने पिता की मृत्यु और स्यमन्तक मिए की चोरी का क़िस्सा कृष्ण से कहा। कृष्ण और बलराम दोनों शतधन्य को मारने के लिए चले। शतधन्य ने जब यह क़िस्सा सुना, तो उसने मिं अक्रूर को दे दिया । वह उसे लेकर बनारस भाग गया और स्वयं दिच्या को रवाना हो गया। कृष्ण ने शतधन्व का पीछा किया और उसे मार डाला; किन्तु मिए नहीं मिला। जब कृष्ण विना मिण के वापस आए, तो प्रजा को और वलराम जी को भी यह शङ्का हो गई कि कृष्ण ने मिण अपने पास रख लिया है। कृष्ण को यह समाचार सुनकर वड़ा खेद हुआ। यह चिन्ता में बैठे हुए थे कि नारद जी आए। उनसे उन्होंने पूरा हाल कहा । तव नारद जी ने उन्हें वताया कि आपने भादों की कृष्ण चौथ को चन्द्रमा देखा है, इस कारण आप पर इस प्रकार कलक्क लग रहे हैं। आप गणेश जी की विधिवत् पूजा कीजिए, इससे आपकी वदनामी दूर हो जायगी। कृष्ण ने नारद से पूछा कि भादों की चौथ को चन्द्रमा देख लेने से कलडू क्यों लगता है ? नारद ने कहा कि एक समय गए।श जी लड्डू हाथ में लिए हुए स्वर्ग जा रहे थे। रास्ते में चन्द्रलोक पड़ा। यहाँ पहुँचे तो ठोकर खा-कर गिर पड़े। इस पर चन्द्रमा हँस पड़ा। गऐश जी को क्रोध आया, उन्होंने उसे यह शाप दे दिया कि जो तेरा मुँह भी देखेगा कलङ्की कहलाएगा । चन्द्रमा यह शाप सुनकर पश्चात्ताप से कमल-सम्पुट में अपना मुँह छिपा कर बैठ गया। चन्द्रमा के अभाव से देवतात्रों में खलवली मच गई। सबों ने जाकर ब्रह्मा से स्थिति वताई। ब्रह्मा ने कहा कि गणेश की स्तुति के अतिरिक्त चन्द्रमा को इस कलङ्क और शाप को मिटाने का कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्मा ने यह भी बताया कि पूजा कैसे होगी। बृहस्पति ने गणेश-पूजाविधि चन्द्रमा को बताई। चन्द्रमा ने गर्णेश की पूजा की। गर्णेश जी प्रसन्न हुए। अपना पूरा शाप तो इन्होंने वापस नहीं लिया; किन्तु इसका प्रभाव परिमित कर दिया और अपना अन्तिम शाप यह निश्चित किया कि जो केवल एक रोज, अर्थोत् भादों की कृष्ण चौथ को चन्द्रमा का मुख देखेगा वही कलङ्कित होगा।

उन्होंने इस कलङ्क को मिटाने का भी उपाय वता दिया कि, कृष्णपत्त भादों की चतुर्थी को गणेश की पूजा करने से कलङ्क दूर हो जाता है।



### नामपञ्चमी



वन महीने की शुक्लपत्त की पश्चमी नाग-पश्चमी कहलाती है। इस पश्चमी को नाग की पूजा की जाती है। इस दिन दरवाजे के दोनों तरफ गोवर से नागों का चित्र खींचा जाता है। जल, दूध और घी से इनका स्नान कराया जाता है और गेहूँ, दूव, धान की खील, दही, दूध आदि से इनका पूजन किया, जाता है। अगर कहीं साँप की मीट होती है,

तो वहाँ उनका दूध, चावल आदि से पूजा-सत्कार किया जाता है। काले रङ्ग के सर्प की विशेष पूजा लिखी है। इस पूजन का फल यह लिखा है कि इसके करने से सप्तकुल पर्यन्त साँप से मय नहीं रहता। एक विशेष मन्त्र के भय से सर्प के विष से आदमी बच जाता है।

इसके बारे में दो कथाएँ कही जाती हैं। किसी ब्राह्मण के सात बहुएँ थीं। छः के तो नैहर था; किन्तु जो सबसे छोटी थी उसके नैहर में कोई नहीं था। जब सावन का महीना आया, तो सब बहुओं को तो उनके नैहर वाले आकर ले गए; किन्तु सातवीं के कोई था ही नहीं। उसने कहा कि शेषनाग के अलावा हमारा और

कौन है। शेषनाग को इस स्त्री की इस करुणापूर्ण दशा पर बहुत दया त्राई, इसलिए उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया श्रौर उक्त ब्राह्मण के यहाँ जाकर कहा कि तुम्हारी कनिष्ठ वहू सेरी भतीजी है, उसे तुम मुमे विदा कर दो। ब्राह्मण ने इन्हें कभी देखा तक नहीं था, इसलिए बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने अपनी बहू से इसके वारे में पूछा। यह विचारी ससुराल में रहते-रहते इतनी दुखी हो गई थी कि इसने कहा-हाँ, मैं जानती हूँ। शेषनाग इस तरह से त्राह्मण का रूप धारण करके इस वधू को विदा करा लाए, थोड़ी दूर चल कर जब यह किसी विल के पास पहुँचे, तो अपना श्रमली नाग-रूप धारण कर लिया। लड़की को परेशानी तो हुई; किन्तु सममाने पर शेषनाग के फण पर सवार होकर नागलोक को चल दी। नागलोक में जाकर यह लड़की रहने लगी। शेषनाग ने श्रौर नागों से यह कह दिया था कि कोई इसे न काटे, इसलिए यह मजे में शेषनाग के यहाँ रहा करती थी। एक दका ऐसा हुआ कि शेषनाग के यहाँ बच्चे पैदा हुए। छोटे-छोटे बच्चे जमीन पर रेंगने लगे। उन्हें देखकर यह घवड़ाई। इसलिए शेषनाग की ही ने इस लड़की से कहा कि तुम अपने हाथ में पीतल का चिराग़ लटकाए रहो, इससे तुम्हें भय न होगा। इसके हाथ से चिराग गिर गया जिससे कई साँपों की पूँछें कट गई'। मामला उस समय रफ़ा-दक्ता कर दिया गया। थोड़े दिन रह कर यह फिर अपनी ससुराल चली त्राई। आवण की पश्चमी को इसे अपने नाग भाई याद श्राए। इसने एक पाटी पर नाग की तसवीर बना कर उनकी पूजा

की और परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि वह नाग भाइयों को प्रसन्न और जीवित रक्खे। उधर श्रावण-पश्चमी को शेषनाग के पुँछकटे लड़कों। ने श्रपनी माता से श्रपनी पूँछ के नाश होने का कारण पूछा। माता ने पूरा किस्सा वता दिया। नागों को वड़ा क्रोध श्राया और वे इससे वदला लेने के लिए इसके घर पर श्राए। सौभाग्यवश जिस समय यह नाग लोग इसके घर पर पहुँचे, उसी समय यह लड़की नाग भाइयों के छुशल-च्रेम की प्रार्थना कर रही थी। इस बात को देख कर कुद्ध नागों का दिल पसीज गया श्रोर वे बहुत प्रसन्न हुए। इसने श्रपने नाग भाइयों को दूध-चावल खाने को दिया। चलते समय वे लोग इसके लिए एक मिण्माला छोड़ गए, जिसके प्रभाव से यह श्रानन्दपूर्वक रहने लगी।

#### दूसरी कथा

एक किसान खेत जोत रहा था। अकस्मात् उसके हर का फार किसी साँप के बिल में धँस गया, जिससे उस बिल में जितने साँप थे मर गए। थोड़ी देर में जब उन साँपों की माँ वापस आई, तो अपने वच्चों को मरा पाकर उसने किसान के सारे कुदुम्ब को काट लिया; किन्तु उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ। उसे यह माछ्म हुआ कि इस किसान के एक कन्या है; अतः उसे मारने के लिए यह उसके घर को चली। जब नागिन इसके घर पहुँची, तो वह शोधनाग की पूजा कर रही थी। थोड़ी दूर पर चन्दन, अच्चत और दूध रखा हुआ था। नागिन ने चन्दन अपने शरीर में लगाया

श्रीर दूध-चावल पान किया। तिवयत ठण्डी हुई श्रीर श्रपनी इस प्रकार पूजा-सत्कार देख कर नागिन लड़की से विशष रूप से खुश हो गई। जब लड़की ने ध्यान के पश्चात् श्रपनी श्राँखें खोलीं, तो उसे अपने कुटुम्ब के नाश का समाचार मिला। लड़की को बड़ा दुख हुश्चा। उसने नागिन से प्रार्थना की कि उसके कुटुम्ब को जिला दे। नागिन प्रसन्न थी ही; उसने श्रमृत दिया, जिसको पिला कर इस लड़की ने श्रपने सारे कुटुम्ब को फिर से जिला दिया। कहते हैं कि उस समय से आवए-पश्चमी को हल चलाना मना कर दिया गया है श्रीर किसी को शाक-पात काटने की इजाजत नहीं है, उसी समय से नागों की पूजा भी शुरू हुई है।



#### कपिला पष्टी



ह त्योहार साठ वर्ष में एक दक्ता पड़ता है। कहते हैं, इस दिन नारदी को नारद का रूप मिला था। नारद मुनि वाल-ब्रह्मचारी थे। एक दिन ये गङ्गा में स्नान कर रहे थे, वहाँ पर इन्होंने दो मछलियों को आपस में क्रीड़ा करते देखा। यह देख कर इन्हें

गृहस्थ-जीवन में रहने की इच्छा पैदा हुई। इन्होंने चाहा कि कहीं विवाह हो जाय तो अच्छा हो; किन्तु इनके पास रूपया-पैसा तो था नहीं, कन्या का मिलना इन्हें असम्भव सा ही माछूम होने लगा। इन्होंने अपने दिल में सोचा कि चलो कृष्ण के पास चलें। उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियाँ हैं, अगर वह उनमें से एक रानी मी दे डालेंगे, तो उन्हें दिक्कृत भीन होगी और मेरा काम चल जायगा। यह विचार कर नारद द्वारकापुरी चले। वहाँ पहुँच कर उन्होंने कृष्ण से कहा कि आपके पास जरूरत से ज्यादा रानियाँ हैं, आप इतनी रानियों के पास जा भी न सकते होंगे; इसलिए हमें कम से कम एक रानी दे दीजिए। कृष्ण जी ने कहा कि जाओ अगर जहाँ तुम देखों कि मैं न होऊँ, उस घर की स्त्री ले जाओ। नारद ने सारा रनवास छान डाला। उन्हें एक भी ऐसा स्थान

न मिला, जहाँ कृष्ण जी न हों। निराश होकर वे वापस आ रहे थे कि सन्ध्या का समय आ गया, जप-वन्दना आदि करने के लिए यह गङ्गा के किनारे चले; किन्तु मन में विवाह करने का ही विचार मौज मार रहा था। जैसे-तैसे गङ्गा के किनारे पहुँचे। स्नान करने के लिए नदी में उतरे; लेकिन मन में यही सोच रहे थे कि कृष्ण के पास जाकर एक स्त्री माँगनी है। नारद इन विचारों में दूबे हुए थे और स्नान कर रहे थे; किन्तु इन्होंने ज्योंही दूसरा ग्रोता लगाया और उठे तो स्वयं ही पुरुष से वह स्त्री हो गए—नारद से नारदी बन गए। आश्चर्य और विस्मय से परेशान ज्योंही यह वाहर निकले, इन्हें एक संन्यासी मिल गया। वह इन्हें पकड़ ले गया और इनके साथ उसने जवरदस्ती विवाह कर लिया। साठ वर्ष तक यह संन्यासी नारदी के साथ रहा। साठ वर्ष में नारदी के साठ लड़के \* पैदा हुए। लड़कों की सेवा-सुश्रूषा से दुस्तित नारदी को गृहस्थ-जीवन से बड़ा दुख हुआ और यह

प्रभवः विभवः ग्रुङ्कः प्रमोदः प्रजापितः चाड्डीराः श्रीमुखः मवः युवः धतः ईरवरः बहुधान्यः प्रमायीः विक्रमः वृषः चित्रभातः सुभानः तारणः प्रार्तिवः व्यायः सर्वजितः सर्वधारीः विरुधिः विकृतिः खरः नन्दनः विजयः जयः मनमथः तुरमुखः हेनखम्बीः विजम्बीः विकारीः शरवरीः प्रवः ग्रुभक्तः ग्रुभानः कुधिः विश्ववासः विरुधिकतः परिधावीः प्रमादीः श्रनन्दः राचसः नजः पिगलः कज्जसः सिद्धार्थीः रोदः तुरमितः दुन्दुभिः रुधिरोदगामीः रक्तिः कुधनः चयः श्रादि ।

<sup>\*</sup> नारदी के साठ पुत्र :--

भगवान से प्रार्थना करने लगीं कि इस महान दुख से निवारण करों। विष्णु भगवान ने दर्शन दिया और नारद हृदय में गृहस्थ वनने की जो अभिलाषा पैदा हुई थी, उसकी असत्यता का उपदेश दिया। इतने में उनके साठों लड़के इकट्ठे हो गए और चिछाने लगे। कोई खाना माँगने लगा, कोई पानी। नारदी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि इन बच्चों को चुप कीजिए। विष्णु ने इन बच्चों को क्रमानुसार एक-एक वर्ष का राज्य दिया और नारदी को फिर नारद बना दिया। हर एक साल पर इन ६० बच्चों में से एक न एक का अधिकार होता है और कपिला पष्टी के बाद फिर नए सिरे से क्रम प्रारम्भ होता है।

· 李

### श्रीतला पष्टी

माय शुक्क छठी को यह त्योहार मनाया जाता है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि एक ब्राह्मण था, जिसके एक छी, एक पुत्र और एक पुत्रवधू थी। ब्राह्मण के कोई पौत्र नहीं था; इसलिए ब्राह्मण और उसके सारे कुटुम्ब ने साल भर तक बराबर छठी की स्तुति की, जिसके प्रभाव से उसकी पुत्रवधू गर्भवती हुई; किन्तु साल भर से ज्यादा गर्भवती हुए हो गया और कोई बच्चा न पैदा हुआ। एक दिन उसकी वधू नदी पर स्नान करने आई और वहाँ अकस्मात् फिसल कर गिर गई,

जिससे उसके पेट से कुम्हड़े के बरावर एक थैला निकल पड़ा। वहू ने घर त्राकर त्रपनी सास से पूरा हाल कह सुनाया । त्राह्मण उस थैले को घर ले गया और वहाँ खोल कर देखा, तो माछ्म हुआ कि उसके अन्दर साठ वच्चे थे। त्राह्मण ने इन्हें पालना आरम्भ किया । जब यह विवाह करने योग्य हुए, तो इनकी माता ने यह प्रण् कर लिया कि इनका विवाह उसी के यहाँ होगा जिसके साठ कन्याएँ होंगी। बुड्ढा ब्राह्मण इस प्रण को सुन कर ऐसे आदमी की तलाश में निकला। भाग्यवश इसे थोड़ी दूर चल कर एक ऐसा कुदुम्ब मिल गया जिसके यहाँ साठ कन्याएँ थीं; किन्तु वह दायज के कारण इनका विवाह करने में असमर्थ था। अन्त में विवाह हो गया। जव कन्याएँ वह होकर अपने ससुराल श्राईं, तो एक दक्ता शीतला षष्ठी पड़ी। इस रोज विशेष रूप से ठएडी पड़ रही थी। ब्राह्मणी ठएडे पानी से जाड़े के मारे नहाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी पौत्रबधुओं से कहा कि पानी गरम कर दो। यह बात शीतला षष्टी के दिन वर्जित है। फिर उसने कहा कि हमारे लिए चावल बना दो। यह भी निषिद्ध है, इसलिए पौत्रवधुत्रों ने कुछ इन्कार किया, तब बुड्ढी ब्राह्मणी बहुत नाराज हुई। क्रोध के डर से पौत्रवधुत्रों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। परिग्णाम यह हुआ कि दूसरे दिन उसका सारा कुटुम्ब, उसकी गाएँ इत्यादि मरी हुई मिलीं। ब्राह्मणी ने विलाप करना आरम्भ किया। थोड़ी देर पश्चात् षष्ठी देवी ब्राह्मणी का रूप धर कर आईं और कहने लगीं कि अपने कुटुम्ब के हर एक

व्यक्ति पर भात लगा कर उसे गरम पानी से नहला दो, जसा तुमने स्वयं कल किया था। ऐसा करने से सब फिर जीवित हो जायँगे। इस बात को सुन कर ब्राह्मणी को वड़ा पश्चात्ताप हुआ। फिर षष्टी देवी ने कहा कि शीतला षष्टी को दही और इमली मिला कर कुत्ते को टीका देना और यही अपने कुटुम्ब के हर एक व्यक्ति के साथ करना। बच्चों के हाथ में इमली (Turmeric) बाँधना। यह कह कर ब्राह्मणी अन्तर्धान हो गईं। बुढ़िया ने वैसा ही किया और सब लोग फिर जिन्दा हो गए। उसी समय से यह पजा प्रारम्भ हुई। बङ्गाल और पूर्वीय भारत में इसका प्रचार है।



# गङ्गा समगी



शाख गुष्ठ सप्तमी को गङ्गा जी की पैदाइश का दिन माना गया है। कहते हैं कि इस दिन राजा जहु ने क्रोध से गङ्गाजी को पान कर लिया था, फिर दाहिने कान के रन्ध्र से इन्हें निकाल दिया था।

— नहापुराण्

\* \*

#### जीतला सममी



श्रावण शुक्रपत्त में सप्तमी के दिन शीतलादेवी की पूजन का दिन है। शीतलादेवी के त्रत का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि इनकी सवारी गदहे की है, इनके एक हाथ में माडू है और दूसरे हाथ में कलश; सर इनका सूप से अलंकृत है। इनकी पूजा सौमाग्यवती खियों के लिए बताई गई है। इसका फल यह बताया गया है कि इससे वैधव्य और दरिद्रता नहीं आती। खी पुत्र-पौत्रादि से परिपूर्ण होती है। इसके सम्बन्ध में मविष्योत्तर पुराण में यह

कथा बयान की गई है कि एक राजा की कन्या अपने पित के साथ अपनी समुराल जा रही थी। रास्ते में उसके पित को सर्प ने इस लिया। कन्या उसी वन में विलाप करने लगी। इस पर एक बृद्धा स्त्री ने उसके पास आकर उसको शीतला की पूजा करने की सलाह दी और उसने यह भी बताया कि एक मरतबा उसका भी पित साँप के काटने से मर गया था; किन्तु शीतला के व्रत से उसका वैधव्य जाता रहा। राजकन्या ने उसकी सलाह मान ली और उसका पित जीवित हो गया।



## कृत्या-जन्माष्ट्रमी



द्रपद् कृष्णाश्रष्टमी को होती है। श्रीकृत्य जी का जन्म इसी दिन का माना जाता है। कंस को श्राकाशवाणी द्वारा यह मार्ख्स हुश्रा था कि उसका भानजा उसकी मृत्यु का कारण होगा। इसलिए जब वसुदेव के साथ उसने श्रपनी वहिन देवकी की शादी की, उसी समय उसने यह विचार

किया था कि देवकी को ही मार डालूँ, किन्तु वसुदेव के समम्माने पर वह इस बात पर राजी हो गया कि उनके बच्चों को मार डाला करें और देवकी को छोड़ दें। इसी शर्त पर कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को क़ैद कर लिया। उसे जब यह भी मालूम हो गया कि देवकी का आठवाँ बच्चा उसका प्राण्नाशक होगा, तो उसे सन्देह हुआ कि आठवें से न जाने कौन से मतलब हो, ज्येष्ठ से आठवाँ गिना जायगा या किनष्ठ से, इसलिए उसने सब बच्चों को मारना शुरू किया। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब क़ैद्खान

के सब दरवाजो खुल गए, सिपाही लोग सो गए और वसुदेव कृष्ण जी को लेकर नन्द जी के यहाँ पहुँचा आए । कृष्ण व्रज में कैसे रहे, कंस को उन्होंने कैसे मारा, महाभारत में उन्होंने क्या-क्या किया, इसे अधिकांश हिन्दू जानते हैं। इन्हों के जन्म के उपलक्ष में कृष्ण-जन्माष्ट्रमी मनाई जाती है।



#### सत्यविनायक



शाख पूर्णिमा को गणेश जी की पूजा सत्य-विनायक के नाम से की जाती है। सत्यविनायक का दूसरा नाम "ओश्म" है। इनसे ही सारे संसार की उत्पत्ति माछ्म होती है। ब्रह्मा ने नारद से इस ब्रत के बहुत ज्यादा माहात्म्य बताए हैं। ब्रह्माण्डपुराण में लिखा है कि दरिद्र सुदामा जब अपनी दरिद्रता से बहुत

दुखी हो गए तो उनकी स्त्री ने कहा कि जाकर अपने मित्र कृष्ण-चन्द्र से कुछ माँग लाओ। नियम के अनुसार मेहमान को अपने साथ कुछ ले जाना चाहिए। सुदामा के घर में तो कुछ था नहीं, उनकी स्त्री पड़ोस से दो तीन सुद्धी सुने चावल माँग लाई और उसे लेकर सुदामा द्वारकापुरी को सिधारे। कृष्णचन्द्र ने इनका बहुत आदर-सत्कार के साथ स्वागत किया और इनसे पूछा कि तुम हमारे लिए कुछ लाए भी हो। सुदामा कुछ हिचकिचा ही रहे थे कि कृष्ण जी ने इनके बगल से चावल की पोटली छीन ली और भुने चावल खाना शुरू कर दिया। फिर कृष्ण जी ने सुदामा से पूछा कि तुम कैसे रहते हो, बाल-बचों का पालन-पोषण कैसे करते हो। सुदामा ने लज्जा के कारण कुछ विशेष उत्तर न दिया। केवल इतना कहा कि विना भिक्ता माँगे ही गुजर होती जाती है। कृष्ण को सुदामा की दिरिता तो मार्छम ही थी, इसलिए उन्होंने इन्हें सत्यविनायक-अत करने को कहा और इसी अत के प्रभाव से सुदामा का घर धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार की ब्राह्मणपुराण में मरिम वैश्य और चित्रभानु मन्त्री की भी कथा वयान की गई है जो इस अत के प्रताप से दिर से धनी हो गए हैं। और जिन्होंने इसका अपमान किया है वह निर्धन और कुष्ठी हो गए हैं।



#### श्चिक्ता



ल्गुन कृष्ण-पत्त की त्रयोदर्श को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में उपवास, जागरण त्र्यौर शिव-लिङ्ग-पूजन होता है।

इसके माहात्म्य के सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि म्लेछदेश में एक मांसा हारी निषाद रहता था। गोह के चमड़े का

दस्ताना पहनकर वाणों से वह जानवरों को मारा करता था और यही उसकी जीविकाथी। फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी के दिन वह शिकार खेलने के लिए अपने घर से निकला। दैववशाद वह एक जगह दिन में क्रैद कर लिया गया, किन्तु सायङ्काल को छोड़ दिया गया। दिन भर बिना खाए रहा था, इसलिए सायङ्काल को छुधा से पीड़ित था। वह अपने घर भी न जा सका, क्योंकि घर पर भी छुछ खाने की सामग्री नहीं थी। इसलिए वह शिकार की तलाश में बन की श्रोर चला। वहाँ पर उसने एक स्थान देखा जहाँ एक सुन्दर-सा तालाब था और जहाँ रात्रि के समय मृग पानी पीने के लिए श्राया करते थे। उसी तालाब के किनारे एक शिव का मन्दिर भी था जिसके उपर बेल का बृद्ध लगा था। इसी मन्दिर में बेल के पेड़ की आड़ में यह निपाद बैठ गया और मृगों की बाट देखने लगा। उसे बैठे-बैठे एक पहर रात बीत गई, किन्तु कोई। मृग न आया। वह निराश मन सोच ही रहा था कि उसे जवान सुरूपा मोटे स्तनों से युक्त, चञ्चल नेत्रों से चारों दिशास्रों को देखती, एक मृगी त्र्याती हुई दिखाई दी। तब उस व्याध ने उसके मारने की तैयारी की । बेल-पत्र तोड़कर शिव पर चढ़ाया और उनका ध्यान करके मृगी को मारने के लिए वाण खींचा। मृगी व्याध को यम के समान सममकर बोली-हे व्याध! तुम मुमे क्यों मारते हो ? ज्याध ने कहा कि मैं श्रौर मेरे कुदुम्बी प्रातःकाल से भूखे हैं। भूख से उनकी बुरी हालत है, इसलिए में तुम्हें मार कर खाना चाहता हूँ। किन्तु, मृगी को मनुष्य की वोली बोलते देख कर उसे आश्चर्य हुआ और उसने पूछा—हे मृगी ! तुम कौन हो और मनुष्यों की भाषा कैसे बोल लेती हो ? मृगी ने उत्तर दिया कि पूर्व-जन्म में में स्वर्ग में इन्द्र की एक सुन्दरी अप्सरा थी, यौवनावस्था में मैं ने हिरएयाच महासुर से अपना विवाह कर लिया था। महादेव जी मेरा नाच रोजाना देखा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हिरएयाच् से बातें करते-करते मुक्ते देर हो गई और ।मैं समय पर शिव जी के यहाँ नाचने को न पहुँच सकी। इस पर शिव जी ने क्रोधित होकर मुक्ते शाप दे दिया कि जा तू मृगी और हिरण्याच मृग हो। फिर कुछ दयालु होकर शिव जी ने शाप की अविध वारह वर्ष की कर दी और कहा कि जब तुम दोनों को परस्पर शोक होगा तो तुम्हारे शाप का अन्त होगा। उसी

समय से मैं इस वन में घूम रही हूँ। तुम मुक्ते न मारो, क्योंकि एक तो मेरे पेट में बचा है, दूसरे दुख से मांस और चरबी सूख गई है। मैं तुम्हारे खाने के योग्य न हूँगी। हाँ, अभी थोड़ी देर में यहाँ दूसरी मृगी आवेगी, उसे तुम मार सकते हो । तुम मुक्ते जाने दो। इस पर व्याध ने कहा कि अगर तुम भी चली गई और दूसरी मृगी भी न ऋाई तो क्या होगा ? इस पर उसने कहा कि अगर तुम्हें इसका विश्वास नहीं है तो मैं तुससे प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं तुन्हारे घर पर स्वयं कल प्रातःकाल चली आऊँगी और अगर वह मृगी न आवे तो तुम उस समय मुक्ते मार सकते हो। मृगी ने क़सम खाई श्रौर कहा कि जो पाप ब्राह्मण होकर वेद से भ्रष्ट सन्ध्या, स्वाध्याय से रहित, सत्य और शौच से विवर्जित, दुष्ट बुद्धि, धूर्त्त, श्राम-कण्टक, निःशील आदि पापियों के होते हैं, वह मुक्ते हों, यदि मैं कल प्रातःकाल तुम्हारे पास न आ जाऊँ। व्याध ने उस मृगी को जाने दिया। जब एक पहर रात और बीती तो उसे सत्रास, भय से परेशान, वार-बार पति को ढूँढती हुई एक दुर्बल मृगी दिखाई दी। व्याध ने फिर महादेव पर वेल-पत्र चढ़ा और उनका ध्यान कर, मृगी को मारने के लिए वाए खींचा।

जब मृगी ने व्याध को देखा तो बोली—हे व्याध ! तुम सुमे न मारो, मेरा तेज श्रौर बल तो विरह की श्राग्न में जल चुका है, सुममें मांस जरा भी नहीं रहा है; सुमको मारने से तुम्हारा मोजन नहीं होगा । तुम सुमे छोड़ दो, मेरे जाने के बाद यहाँ एक ७३ <u>शिवरात्रि</u>

हृष्ट-पुष्ट मृग आवेगा उसे मारता। उसके मारते से तुन्हारा और तुन्हारे कुटुम्व का कुंछ सन्तोष भी हो सकता है। व्याध ने इस मृगी से भी कहा कि अगर तुम चली गई और मृग न आया तो में कहीं का भी न रहूँगा। इस पर मृगी ने कसम खाई और प्रतिज्ञा की कि मैं सुवह अवश्यमेव तुन्हारे घर पहुँच जाऊँगी। व्याध ने दूसरी मृगी को भी जाने दिया।

जव सूर्योद्य को केवल एक पहर रह गया तो उस समय व्याध ने सम्पूर्ण दिशा और मृगियों के चरण-चिन्ह को ढूँढता हुआ सौभाग्य, वल और दर्भ से युक्त एक मदान्ध और मोटा सग आता हुआ देखा। उसे भी वाण चढ़ाकर मारने को उद्यत हो गया। मृग ने जव निषाद को देखा तो यृत्यु को निश्चित रूप से आई हुई समम कर कहा कि हे व्याध ! तुम्हें अगर मुक्ते मारना हो तो तुम पहिले मेरी वात सुन लो, फिर मारना। व्याध ने पूछा क्या कहना चाहते हो ? सृग ने कहा कि हमारे आने के पहिले यहाँ दो सृगियाँ आई थीं, वह किथर गई ? व्याध ने वता दिया कि दो मृगियाँ यहाँ पानी पीने को आईथीं, मैं ने उन्हें मारा नहीं, छोड़ दिया। इस पर मृग ने कहा कि यदि उन्हें छोड़ दिया तो तुम मुमें भी छोड़ दो, क्योंकि मेरी स्त्री प्रसूता है श्रौर मुक्ते वहाँ जाना परमावश्यक है। व्याध ने कहा कि तुम भी यदि प्रातःकाल आने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। मृग ने क़सम खाई श्रौर पानी पीकर उसी रास्ते से, जिस राश्ते से मृगियाँ गई थीं चला गया। व्याध भी अपने घर गया। जव प्रातःकाल हो गया त्र्यौर भूख ने उस निषाद को बहुत

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सताया तो वह इधर उधर देखने लगा। इतने में उसे मृगी आती हुई दिखाई दी। इस मृगी के चारों और बच्चे थे। व्याध ने जब इसे मारना चाहा तो मृगी ने रोक दिया और कहा कि बच्चे वाली मृगी को मारना पाप है। अगर तुम्हें मुक्ते मारना ही है तो मुक्ते इजाजत दो, मैं अपने बच्चे अपने घर पर छोड़ आऊँ और फिर तुम मुक्ते मार डालना। इतने में दूसरी मृगी और मृग भी आ पहुँचे और मृग और मृगियों ने एक दूसरे से अन्तिम भेंट की और मरने को तैयार हो गये। अब प्रश्न यह था कि पहिले कौन मरें; मृग या मृगियाँ।

व्याघ से यह करुण दृश्य न देखा गया। उनसे उसने कह दिया कि मैं तुम्हें कदापि न मारूँगा, तुम अपने-अपने स्थान पर जाओ। इम आज से किसी भी जीव को कष्ट न देंगे। सत्य-धर्म में स्थित हो, मैं आज से शखों का त्याग करता हूँ। मृग ने कहा कि हम भी अपने वचन से बद्ध हैं और तुम्हारे सामने मरने को आए हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। उसी समय स्वर्ग से पुष्प-वर्षा हुई और व्याध और मृगियों को स्वर्ग में ले जाने के लिए विमान आया। मृगराज अपनी तीन खियों के सिहत स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दो हिरणी और उसके पीछे मृग इन तीन ताराओं से युक्त मृगराशि नच्चत्र आज तक पाया जाता है। दो बालक आगे और पीछे और उसके पीछे तीसरी मृगी निकट वर्तमान है। यह नच्चों का राजा अब भी आकाश में पाया जाता है।

—लिङ्गपुराया



## दीपावली या दिवाली



वाली के सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस दिन राजा बिल पृथ्वी के साम्राज्य से वश्चित कर पाताल मेजे गए थे। महाराष्ट्र देश में इस दिन स्त्रियाँ राजा बिल की मूर्तियाँ बनाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन विष्णु

भगवान ने नरकासुर नाम के दैत्य को मारा था, श्रतएव उसी के उपलच्च में यह त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग इसे लक्ष्मी-पूजा का दिन मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन महाराज विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि लङ्का से वापस श्राने के बाद महाराज श्री रामचन्द्र जो इसी दिन सिंहासन पर तैठे थे। इस दिन जुआ खेलने के सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा यह कही जाती है कि इसी दिन शिव जी ने पार्वती के साथ जुआ खेला था, जिसका नतीजा यह हुआ कि शिवजी के पास जो कुछ था, सब हार गए। इसलिए दुखी होकर कैलाश छोड़ कर, गङ्कान्तट पर निवास करने लगे। कार्तिकेय ने जब देखा कि जुए में सब कुछ हार जाने के कारण महादेव जी (उनके पिता) बड़े दुखी रहते हैं देशो अक्टूबें लेक्षा भीता पासा फेंकना सीखा और जब अच्छी रहते हैं देशो अक्टूबें लेक्षा भीता पासा फेंकना सीखा और जब अच्छी रहते हैं देशो अक्टूबें लेक्षा भीता पासा फेंकना सीखा और जब अच्छी

तरह सीख गए तो अपनी माता के पास गए। पार्वती जी कार्तिकेय से जुए में सब कुछ हार गईं। कार्तिकेय ने इस तरह से महादेव जी के लिए उनकी हारी हुई जायदाद फिर दिला दी। पार्वती जी को यह बात बुरी लगी और उन्हें वहुत दुख हुआ। जव गएरा जी ने देखा कि जुए में हार जाने के कारए इनकी माता जी दुखी रहती हैं तो इन्होंने भी पासा फेंफना सीखा और अपने भाई कार्तिकेय को हरा दिया। शिव जी ने फिर गए।श जी से कहा कि पार्वती जी को बुला लाखो, जिससे आपस में सुलह हो जाय। गएोश चूहे पर सवार गङ्गा जी के किनारे-किनारे जा रहे थे, यह नारद को पता चल गया। उन्होंने विष्णु से बता दिया कि गर्गेश जी पार्वती जी को शिव जी से मेल कराने के लिए युलाने जा रहें हैं। विष्णु जी उसी समय शिवजी से मिलने आए थे। विष्णु ने फ़ौरन ही पासे का रूप धारण कर लिया। शिव, नारद, रावण और पार्वती ने उसी पासे से जुआ खेलना शुरू किया, किन्तु पासा तो विष्णु स्वयं ही थे, बार-बार पार्वती जी के खिलाफ दुलक जाते थे। पार्वती जी सब कुछ हार गईं, किन्तु जब वाद को पता चला कि यह विज्यु भगवान का मजाक था तो क्रोधित होकर उन्होंने शाप देना चाहा, किन्तु अन्त में सममाने पर प्रसन्न होकर यह आशिर्वादं दिया कि जो उस दिन, अर्थात् दिवाली के दिन जुआ खेलेगा वह साल भर बरावर समृद्ध श्रौर प्रसन्न रहेगा।



### दुर्गाषष्टी



श्विन शुक्रपत्त छठ के दिन दुर्गा जी ने'
महादेव जी से कहा कि मुक्ते लड़का
खिलाने और उसे दूघ पिलाने की बड़ी
इच्छा हो रही है। महादेव जी ने कहा—
तुम तो सारी संसार की माता हो, तुम्हें
इस प्रकार इच्छा क्यों होती है ? किन्तु,

दुर्गा ने कहा कि जब तक वास्तव में कोई बचा गोद में न हो तब तक अच्छा नहीं माछूम होता। थोड़ी देर तक वार्तालाप होती रही, अन्त में यह तय पाया कि कार्तिकेय को वुलाया जाय। शिब जी त्वयं कार्तिकेय को वुलाने गए। किन्तु, दुर्गा जी को लड़का खिलाने की इतनी इच्छा थी कि इन्होंने एक गुड़डा बनाया और टकटकी लगा कर उसे देखने लगीं। विष्णु भगवान को इतने में मजाक सूमा। फौरन ही इस गुड़डे के शरीर में प्रवेश कर गए और गुड़डा जी गया। जब शिव जी कार्तिकेय को लेकर लौटे तो उन्हें दुर्गा की गोद में दूसरे बच्चे को देख कर आश्चर्य हुआ। दुर्गा ने इस बच्चे की उत्पत्ति का पूरा हाल कह सुनाया। शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे देवताओं को इस सुन्दर शिशु के देखने के लिए निमन्त्रित किया। सब देवतागण जमा

हुए। शनि अर्थात् शनीचर देवता भी पथारे, किन्तु इनकी नजर इतनी खराब थी कि ज्योंही इन्होंने इस बालक को जरा ग़ौर से देखा कि इसका सिर कट कर गायब हो गया। देव-सभा में हाहाकार मच गया। महादेव जी ने भी गए भेजे कि बच्चे का सर तलाश कर लाखों, किन्तु फिर भी सर नहीं मिला। अन्त में महादेव जी ने कहा कि जो कोई भी जानवर उत्तर की खोर सिर किए सोता हुआ मिले, उसका सिर काट लाखो। हाथी का एक व्चा ऐसी अवस्था में मिला। उसका सिर गए लोग काट लाए। शिव जी ने इसी सिर को इस शरीर पर रख दिया खौर यही गऐश जी के जन्म की भीकथा है। बङ्गाल में यह माना जाता है कि आशिवन शुक्क की षष्टी को दुर्गा जी ने गुड्डे को बनाया था।



#### र्ह्या-बन्धन

~300E~



विग् की पूर्णमासी को यह त्योहार मनाया जाता है। "येन वद्धो वलीराजा दानवेन्द्र महाबलः। तेन त्वामापि बन्धनामि रचे माचल माचल"। इस मन्त्र से रचा बाँधी जाती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही

जाती है कि एक बार देव और असुरों में १२ वर्ष तक बराबर युद्ध होता रहा और जब उसके समाप्त होने की कुछ आशा न हुई तो इन्द्राणी ने इस ब्रत को विधिवत समाप्त करके इन्द्र के हाथ में रत्ता बाँधी, जिसके प्रभाव से इन्द्र ने असुरों पर विजय श्राप्त की थी।

——मविष्यपुराया



#### उमा-महेइबर ब्रह





ह त्रत भादों की पूर्णिमा को होता है। इसमें महादेव जी की पूजा की जाती है। इसके सम्बन्ध में मत्स्यपुराण में यह कथा कही जाती है कि किसी समय शिवजी के सर्व-श्रेष्ठ भक्त दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे और उन्होंने विष्णु को भी

घूमते हुए देखा। शङ्कर जी की दी हुई बेल-पत्र की माला इन्होंने विष्णु जी को दिया। विष्णु जी ने इस माला को लेकर गरूड़ के कन्ये पर रख दिया, इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने विष्णु जी को शाप दिया कि तुमने शिव जी का अपमान किया है, जाओ तुम्हारी लक्ष्मी नाश हो जायगी, चीर समुद्र में गिर पड़ेगी और गरूड़ नष्ट हो जायगा। वैकुएठ से तुम्हारा अधिकार जाता रहेगा और आज से निस्तेज होकर बन-बन में फिरने लगोगे। इस शाप के सुनते ही विष्णु जी अपने पद से भ्रष्ट हो गए। उनकी लक्ष्मी चीर समुद्र में गिर पड़ीं, गरूड़ नष्ट हो गया और वे स्वयं निस्तेज होकर बन में इधर-उधर विचरने लगे। इसी तरह शाप-वश विचरते-विचरते जब विष्णु को बहुत दिन बीत गए तो

भाग्यवरा एक दिन उन्हें गौतम मुनि मिल गए। विष्णु ने गौतम मुनि से ऑलों में ऑसू भर कर अपनी सारी दुर्दशा और उसका कारण कह सुनाया। गौतम मुनि ने उन्हें उमा-महेश्वर ब्रत करने की सलाह दी, जिसके करने पर उनका शाप जाता रहा। वह फिर पूर्ववत् लक्ष्मी-सम्पन्न हुए और वैकुएठ का उन्हें अधिकार मिल गया।



#### कालाएमी

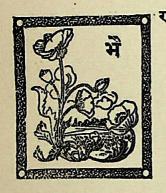

रव या कालभैरव की उत्पति महादेव जी से मानी जाती है। यह बढ़े भयक्कर देवता हैं और रक्त से ही सन्तुष्ट होते हैं। लड़ाई के मैदान में यह वरावर मौजूद रहते हैं। इतने क्रोधी हैं कि इन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा का पाँचवाँ मुँह अपने अँग्रुठे के नाखून से काट डाला था।

पहले ब्रह्मा पश्चानन थे, अब चतुरानन ही रह गए हैं। कुत्ता भैरव का वाहन है, इनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में रक्त पीने ' का प्याला, एक में तलवार और एक हाथ में मुरदे का सिर है। बनारस इनका खास निवासस्थान माना जाता है।

इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही जाती है कि एक समय देवताओं में इस बात की कथा चली कि कौन देवता सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव श्रोर इन्द्र हरेक अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। आपस में इस प्रकार बातचीत होरही थी। ब्रह्मा अपनी श्रेष्ठता पर बहुत जोर दे रहे थे। महादेव जी इसे मानते नहीं थे; बल्कि अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोघ आ गया, इन्होंने शिव जी की निन्दा करनी शुरू की । वे कहने लगे—शिव को तो मैं ने बनाया है और जब बना कर तैयार किया, तो यह रोने लगा, इसलिए में ने इसका नाम रुद्र रख दिया; आज यह मेरी बरावरी कर रहा है। इस पर शिव जी को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने तुरन्त कालभैरव को पैदा कर दिया। शिव जी की आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर तुरन्त ही काट डाला। फिर शिव जी ने भैरव को बनारस में जाकर रहने की आज्ञा दी। कार्तिक शुक्काष्टमी को कालाष्टमी इन्हीं के नाम पर मनाई जाती है।



# हनुमान-जयन्ति



त की पूर्णिमा को ह्नुमान जी का जन्म माना जाता है। इनकी माता का नाम अखना और पिता का नाम केशरी था। कुछ लोग इन्हें महादेव जी का अवतार मानते हैं। इनके जन्म के सम्बन्ध में यह कथा प्रचलित है कि राजा दशरथ ने पुत्रहीन होने के कारण पुत्रोत्पत्ति के

लिए एक यहा किया था। यहा से इन्हें तीन पिएड प्राप्त हुए, जिन्हें इन्होंने अपनी रानियों को खाने के लिए दे दिया; किन्तु एक रानी ने उसे बेपरवाही से कहीं ऐसी जगह रख दिया कि उसे चील उठा ले गई और ले जाकर उसे वहाँ गिरा दिया, जहाँ अखना बैठी थी। अञ्जना ने उसे खा लिया और उसी के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। इनकी कीर्ति और यश रामायण आदि मन्थों में काफी तौर से विणित है और उनका प्रचार भी हिन्दूसमाज में काफी है; इसलिए उनके बयान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।



#### रामनवमी



त्र शुक्लपत्त नवमी को श्रीरामचन्द्र जी का जन्म माना जाता है। मन्दिरों में चैत्र की प्रतिपदा से ही राम-कथा प्रारम्भ हो जाती है। रामनवमी के दिन लोग व्रत रखते और राम का गुण गाते हैं।



## नकरात्र या दुर्गापूजा

रिवन गुरू पत्त की प्रतिप्रदा से आरम्भ होता है और नौंदिन तक मनाया जाता है। देवी-उपासक इन नव दिनों तक वराबर त्रंत रखतें और देवी-महात्म्य (दुर्गापाठ) का पाठ तथा हवन करते हैं। नवरात्र समाप्त होने के बाद ही दशहरा होता है। नवरात्र के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि जब श्रीरामचन्द्र और रावण में युद्ध हो रहा

था, उस समय श्रीराम को माल्म हुआ कि रावण में कुछ ऐसी शिक्त है कि जिससे उसका जैसे ही सिर कटता है वैसे ही फिर जीवित हो जाता है। यह देख कर श्रीराम को भी विस्मय हुआ और उन्होंने जाकर देवी से प्रार्थना की। देवी आश्विन शुक्का प्रतिपदा को आधी रात के समय देवता की प्रार्थना से प्रेरित होकर अपनी निद्रा से जगीं और श्रीराम को रावण के मारने का वर और शिक्त दी। देवतागण देवी के इस महान् अनुमह से बहुत कुतकृत्य हुए और उन्होंने यह निश्चित किया कि जब तक रावण की पूरी पराजय न हो जायगी बहु-अत और देवी की पूजा करेंगे। देवताओं ने बहुत श्रद्धा और विधि से देवी की पूजा की। जब आठवें रोज श्रीराम ने रावण को मार लिया, तब देवी ने

देवताओं को दर्शन दिया। देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए; उनका बहुत आदर-सत्कार किया और नवें दिन बड़ा भारी यह रचा। इस यहां में देवी के नाम पर उन्होंने अनेक पशुओं का बलिदान और अन्य रीतियों से देवी का सत्कार किया। दसवें दिन अश्रामचन्द्र रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर चले, अत्वाप्त दरावों दिन विजय-यात्रा के उपलच्च में दशहरा के नाम से मनाया जाता है। राजे-महाराजे इस दिन अख-शखों की पूजा करते हैं और उत्तमोत्तम आमूषणों से अलंकृत होकर निकलते हैं।

देवी की शक्ति की कीर्ति और उनके कार्य मार्कण्डेयपुराण सप्तशती में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। संद्येप में हम उन्हें यहाँ पाठकों के सूचनार्थ लिखे देते हैं:—

सुरथ नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत मुखी थीं; किन्तु उनका मन्त्री दुष्ट था। वह उनके दुश्मनों से मिल गया। सुरथ के शत्रुच्चों ने राजा पर त्राक्रमण कर दिया, राजा की पराजय हुई। सुरथ शिकार खेलने का बहाना कर के जङ्गल में चले गए। जङ्गल में इन्होंने एक रम्य स्थान पर एक महात्मा की कुटी देखी। महात्मा ने राजा को च्याते हुए देख कर उनका यथायोग्य सत्कार किया; किन्तु राजा का चित्त सिंहासन से अष्ट हो जाने के कारण विचित्र हो रहा था, यह वहाँ से उठे च्यार जङ्गल के एक कोने में फिर घूमने लगे।

वहाँ उन्हें समाधि नाम का एक बनिया घूमता हुआ मिला। समाधि भी बड़ी परेशानी की हालत में था। राजा ने उसे अपने ही

विचिप्त देख कर पूछा-तुम कौन हो ? उसने उत्तर दिया कि मैं समाधि नाम का बनिया हूँ । धनी वंश में पैदा हुन्ना था; किन्तु मेरे पुत्रों और सम्बन्धियों ने धन के लालच से मुक्ते अपने घर से निकाल दिया है, इससे मैं आज जङ्गल में मारा-मारा फिर रहा हूँ। मुमें अपनी स्त्री का हाल नहीं मिलता कि वह कैसी है और न श्रपने पुत्रों का ही कुशल-संवाद मिलता है; इस कारण में श्रीर भी परेशानी में हूँ। मुक्ते जङ्गल की तकलीकों इतनी असहा नहीं हो रही हैं, जितना स्त्री-पुत्रों का वियोग। राजा ने कहा कि वड़े आश्चर्य की बात है कि जिन पुत्रों ने और कुटुम्बियों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो। बनिये ने जवाव दिया कि मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता श्रौर मैं उनके लिए विद्धल हो रहा हूँ। ऐसी वार्ते करते करते राजा और बनिया दोनों ऋषि के आश्रम पर आ गए। और ऋषि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने ऋषि से प्रश्न किया कि महाराज क्या कारण है कि यह वैश्य इस बात को जानते हुए भी कि इसके पुत्रों ने इसके साथ अन्याय किया है, उनके लिए इस प्रकार विह्नल हो रहा है। ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन् ! यह महामाया का प्रभाव है। इस महामाया के प्रभाव से ही यह सारा जगत् चल रहा है। इसी देवी का यह सारा प्रपश्च रचा हुआ है। राजा ने पूछा—यह देवी जिसको आप महामाया कहते हैं, कौन हैं और इनका जन्म कैसे हुआ ? ऋषि ने कहा कि प्रलय हो जाने के पश्चात् जब सारा संसार जलमय हो गया; किन्तु भगवान् के नाभी से कमल और

कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो चुकी, उस समय विष्णु भगवान् शेषनाग की शय्या विछा कर योग-निद्रा में सो गए। विष्णु भगवान् को योग-निद्रा में सोते-सोते हजारों वर्ष बीत गए कि उनके कान के मल से मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य पैदा हुए। मधु और कैटभ की भयङ्कर सूरत श्रौर उनका उप वल देख कर ब्रह्मा जी को बहुत -परेशानी हुई और उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए उनकी माया की प्रार्थना करनी शुरू की। विष्णु जग पड़े और इन दैत्यों से पाँच हजार बरस तक लड़ते रहे; किन्तु इन्हें न मार पाए। तब महामाया ने इन असुरों पर अपना मोहनी-मन्त्र डाल दिया, जिस से प्रेरित होकर इन्होंने अभिमान में आकर विष्णु से कहा कि तुम हम दोनों से जो वर माँगना हो माँगो ! विष्णु ने कहा कि मैं यह वर माँगता हूँ कि तुम्हें मार डाखूँ श्रौर तुम दोनों मर जाश्रो। त्रपुरों ने कहा —श्रच्छा, तुम हमें वहाँ मार डालो जहाँ पानी न हो। विष्णु ने इस पर उन्हें जल से उठा लिया और मार डाला। यह माया का प्रथम अवतार था। इसे महाकाली का अवतार कहते हैं। महाकाली के दश सिर श्रीर दश पैर बताए जाते हैं। इनका रङ्ग बिलकुल॰काला बताया जाता है।

दूसरा अवतार महालक्ष्मी का माना जाता है। यह अवतार महिषासुर के मारने के लिए हुआ था। महिषासुर ने अपनी वीरता और पराक्रम से सारा संसार जीत लिया था। देवताओं को स्वर्ग-लोक से निकाल दिया और वह लोग मृत्युलोक में साधारण आद्मियों के समान फिरने लगे थे। तमाम देवताओं ने जाकर विष्णु श्रीर महादेव जो से सब क्षिति वर्णन की। देवताश्रों की दुर्दशा सुन कर विष्णु श्रीर महादेव जी दोनों को ही बड़ा क्रोध श्राया श्रीर इनके शरीर से तेज निकल पड़ा। जितने देवता थे, उनके शरीर से कुछ न कुछ तेज निकला श्रीर सब इकट्टा होकर एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। इस तेज से एक सिंह की भी उत्पन्त हुई। तेजों से उत्पन्न इस स्त्रों को देवताश्रों ने श्रपने-श्रपने श्रमोघ श्रस्त प्रदान किए। महालक्ष्मी इस प्रकार से श्रस्त-शस्त्र से समालंकृत हो, सिंह पर चढ़ कर महिषासुर को मारने के लिए रवाना हुई। युद्ध कर के इन्होंने इस महिषासुर का बध कर दिया।

तीसरा अवतार महा सरस्वती का है। शम्भु और निशम्भु नाम के दो दैत्यों ने देवताओं को जीत लिया। इन्द्र को स्वर्गलोक से निकाल दिया और अन्य देवताओं को भी उनके स्थान से गिरा दिया। देवता लोग इससे दुखी हो हिमाचल पर्वत पर जाकर देवी की स्तुति करने लगे। पार्वती जी इतने में गङ्गा-स्नान के लिए आई और खुति के प्रभाव से उनके शरीर से एक सुन्दर स्त्री पैदा हो गई यही महा सरस्वती थीं और इन्हीं से इन दैत्यों का बध होना था। जब महा सरस्वती इन दैत्यों के निकट गई, तो दैत्य लोग इन्हें देख कर बड़े मोहित हो गए। इन्होंने चाहा कि इस स्त्री के साथ विवाह कर लें, इसलिए इन्होंने सुप्रीव नाम के एक दैत्य को इस स्त्री के पास विवाह की बात लेकर भेजा। सुप्रीव असफल वापस गया। इस पर शन्भु ने धूम्रलोचन सेनापित के अधिकार में एक प्रबल सेना इस शक्ति को पकड़ने के लिए भेजी। इस देवी ने दैत्यों की

सेना का सत्यानाश कर दिया। इसके बाद चण्ड-मुख्ड दो राज्ञस अनन्त सेना लेकर इस देवी को पकड़ने के लिए आए। उन्होंने देवी पर त्राक्रमण किया। उनके त्राक्रमण को देख कर यह देवी इतनी ऋद हुईं कि इनका चेहरा काला हो गया ख्रौर इनके शिर से काली का जन्म हुआ। जिसके गले में मुण्ड की माला थी और शरीर पर सिंह का चर्म था। आँखें इनकी लाल थीं और जिहा बाहर लपलपा रही थी। काली ने दैत्यों की सेना को खाना शुरू कर विया श्रौर जब हजारों का नाश कर चुकीं, तो चएड सामने श्राया l कालो ने चएड और मुण्ड दोनों को मार डाला और इनका शिर लेकर महा सरस्वती के पास गईं। महा सरस्वती ने इस कार्य के लिए काली को चमएडु की उपाधि दी। चएड और मुएड के मरने के बाद शम्भु और निशम्भु खुद लड़ने के लिए आगे आए। इस समय देवी के शरीर से दूसरी शक्ति पैदा हुई, जिसका नाम चिरिडका था। चण्डिका ने दैत्यों से कहा-नुम लोग पाताल-लोक में जाकर रहो; किन्तु इन्होंने नहीं माना। लड़ाई हुई श्रौर दैत्य लोग मारे गए। जो कुछ बचे सो भाग गए; किन्तु रक्तवीज रह गया। रक्तवी में यह गुण्था कि अगर उसका एक बूँद भी रक्त जमीन पर गिरता था, तो उससे रक्तवीज के समान ही शक्ति वाला दूसरा दैत्य तैयार हो जाता था, इसलिए जब रक्तवीज का सिर काटा गया तो जितने बूँद खून के जमीन पर गिरे उतने ही रक्तवीज तैयार हो गए। इसलिए महा सरस्वती ने यह निश्चय किया कि काली रक्तवीज का खून एक बूँद भी जमीन पर न . गिरने दें। ज्योंही उसके शरीर से खून की धारा निकले, त्योंही काली उसे पी जाय। काली देवी इस पर तैयार हो गईं और इस तरह से रक्तवीज मारा गया। शम्भु और निशम्भु दोनों मार डाले गए। देवी ने तीसरा अवतार धारण कर के इस प्रकार देवताओं को स्वर्ग का राज्य दिलाया।

चौथा अवतार नन्द के गृह में हुआ था। इस कन्या का नाम नन्दा था और इसे कृष्ण के बदले वसुदेव ने कंस को दिया था; किन्तु जब कंस ने इसे पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तो यह उसके हाथ से छूट कर आकाश में चली गई और चहाँ से कहा कि है कंस तुम्हारा घातक पैदा हो गया है।

पाँचवाँ अवतार रकदन्ती का है, इसमें देवी ने एक दैत्य को दाँतों से दबोच कर मारा है। छठा अवतार शाखाम्बरी का है, जिसमें देवी ने सौ वर्ष से अकाल-पीड़ित प्रजा की रच्चा की थी। सातवें अवतार में दुर्गम राच्चस को मारा है, जिससे दुर्गा कहलाई। आठवाँ अवतार मातङ्गी और नवाँ लभराम्बरी का है। इसमें देवी ने अक्ष्ण राच्चस को मारा था।

—गारकगडेयपुरागा



#### ग्रमंग



नङ्ग अर्थात् कामदेव ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं।
पैदा होते ही इन्हें यह वर मिला था कि
तीनों लोक के सुर और असुरों के हृद्य
पर इनका वश रहेगा। विष्णु और शिव के
हृद्य भी इनके प्रभाव-चेत्र में था। वरदान
पाते ही अनङ्ग ने पहले अपने पिता पर ही

अपना बाग चला दिया और अपनी सफलता से प्रसन्न होकर इसने एक बार समाधिस्थ शिव पर भी अपना बाग चलाना चाहा; किन्तु महादेव जी को क्रोध आ गया और इन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भरम कर डाला। रित कामदेव की स्त्री थी। महादेव जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से अपने पित के भरम होकर अङ्गहीन हो जाने से रित को बड़ा दुख हुआ और इसने महादेव जी से बहुत प्रार्थना की। जिस पर महादेव जी ने प्रसन्न हो कर उससे कहा कि तुम्हारे पित का फिर जन्म होगा।

दूसरा जन्म कामदेव का रुक्मिणी के गर्भ से हुआ; किन्तु छठी के दिन शम्बर नाम का दैत्य इसे उठा ले गया। शम्बर ने इस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में इसे एक मछली निगल गई। जब यह मछली पकड़ी गई, तो शम्बर के यहाँ ही

श्राई। मछली के पेट चाक करने पर उसके श्रन्दर से बचा निकला। शम्बर ने यह नहीं पहचाना कि यह वही बालक है, जिसे में रुक्मिणी के यहाँ से चुरा लाया था, इसलिए उसने छापनी कन्या मायावती को दे दिया । मायावती स्वयं रित थी । जब महादेव जी ने इसे प्रसन्न हो कर यह बताया था कि तुम्हारा प्रति तुम्हें फिर मिलेगा और वह कृष्ण के घर में जन्म लेगा। उसी की प्रतीचा में रित ने मायावती का रूप धारण कर लिया था। मायावती ने बालक के लच्चाों से फौरन पहचान लिया कि यह कामदेव है। इसलिए उसने अच्छी तरह से पालन-पोपण किया श्रौर जब यह वड़ा हुआ, तो मायावती ने इससे इसके जन्म का पूरा हाल बता दिया कि कैसे शम्बर तुम्हें तुम्हारी माता के यहाँ से हर लाया और कैसे समुद्र में गिरा दिया इत्यादि । वालक ने जिसका नाम प्रद्युमन था, शम्बर की इस निर्द्यता को सुन कर उसे मार डाला। चूँकि यह मछली से पैदा हुए थे,।इसलिए इनकी ध्वजा में मछली का निशान है। तोते के ऊपर इनकी सवारी है श्रीर हाथ में फूल का धनुष-बाग है।



## को किला बत



ह त्रत आपाढ़ पूर्णमासी को किया जाता है। जिस साल मलमास पड़ता है, उस साल शुद्धासाढ़ की पूर्णिमा को होता है यह त्रत खियों का ही है और इसकी विधि यह है कि आपाढ़ महीने की पूर्णिमा के सायक्काल से प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री

को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि में एक महीने तक वरावर प्रतिदिन स्नान करूँगी, ब्रह्मचारिणी रहूँगी, केवल सायङ्काल को ही भोजन करूँगी, जमीन पर सोऊँगी और प्राण्यों पर दया करूँगी। यह भी कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातःकाल इस ब्रत को करने वाली की दत्न करने के पश्चात् नदी, तालाव या किसी कुएँ पर जाकर स्नान करे, सुगन्धित द्यामले का तेल लगावे। आठ रोज ऐसा करने वाद फिर वच का उपटन लगावे और सूर्य देवता की पूजा किया करे। इसका फल यह कहा गया है कि की कभी विधवा नहीं होती।

इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि एक समय दृ ने अपने यहाँ यझ किया और इस यझ में सब देवताओं को निमन्त्रित किया; किन्तु महादेव जी को नहीं बुलाया। महादेव जी

कैलास पर्वत पर अपनी तपस्या में मग्न थे श्रीर उनको पता भी नहीं था कि दत्त ने कोई यज्ञ किया है। नारद जी दत्त के यज्ञ में गए हुए थे, उन्होंने जब दत्त के यहाँ महादेव जी को अनिमन्त्रित देखा, तो उन्हें बुरा माछ्म हुआ। वे यज्ञशाला से उठ आए और महादेव जी के पास जाकर सव हाल कह सुनाया। महादेव जी ने जव अपने अपमान की यह कथा सुनी, तो उन्हें कोच आया। उन्होंने दत्त को इस अपमान के लिए दएड देने का विचार किया; किन्तु पार्वती जी ने कहा कि तुम कुछ न करो, मैं स्वयं जाकर अपने पिता को उनके इस अनुचित कार्य के लिए दएड दूँगी। यह कह कर गणेश जी को लेकर पार्वती जी और नारद जी दन की यज्ञशाला के लिए रवाना हुए। जब पार्वती जी दन्त के यहाँ पहुँचीं, तो इनको किसी ने भी न पूछा। यह दरवाजे पर खड़ी रहीं और किसी ने इनको नहीं बुलाया। इस पर पार्वती जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने विचार किया कि अब मेरे जीने से क्या फायदा ? यह विचार कर वह हाहाकार करके यज्ञानि में कूद पड़ीं। गए। जी ने माता की यह दशा देख कर दत्त और वहाँ एकत्रित अन्य देवताओं को मारना शुरू कर दिया। नारद जी ने जब यह देखा कि दत्त का यज्ञ भङ्ग हो गया और गरोश जी के साथ सारे देवता लड़ाई कर रहे हैं, तो वह फ़ौरन ही फिर शिंव जी के पास पहुँचे और उनसे सब हाल कह सुनाया। महादेव जी इस बात पर बहुत ऋुद्ध हुए श्रौर उन्होंने श्रपनी जटा फटकारी। इस जटा से वीरभद्र नाम का लाल-लाल आँख

वाला अति विकट पुरुष पैदा हुआ और महादेव जी से पूछा कि जो आजा हो वताइए। महादेव जी ने आज्ञा दी कि जाओ दृत्त के यज्ञ में जितने देवता हों, उनको मार डालो और दृत्त का भी सिर काट लो। वीरमद्र ने यज्ञशाला में आकर देवताओं से युद्ध आरम्भ कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने अनेक देवताओं को मार डाला, अनेकों को घायल किया और जो बचे, उन्हें भगा दिया । दत्त का सिर कट कर शीघ्र ही महादेव जी की जटा में जाकर प्रवेश कर गया। महादेव जी को थोड़ी देर के बाद जब तसल्लो हुई श्रौर उनका क्रोध ठएडा हुत्रा, तो ब्रह्मा और विष्णु ने आकर उनसे प्रार्थना की कि देवताओं के मरने से बड़ी हानि हुई है, आप इन पर कृपा करिए। जो मरे हैं, उन्हें जिला दीजिए; जिनके अङ्ग कटे हैं, उन्हें पूर्णाङ्ग कर दीजिए। इस पर महादेव जी फिर प्रसन्न हो गए, उन्होंने सब को जिला े दिया और जिनके हाथ-पैर दूटे थे, उन्हें पूर्णाङ्ग कर दिया; किन्तु यज्ञ-विच्नकारणी पार्वती को नहीं जिलाया। उन्हें यह शाप दिया कि जास्रो, पिंच-योनि को प्राप्त होकर कोकिला हो। पार्वती जी इसलिए नन्दन-वन में दश हजार वर्ष तक कोकिला-रूप धारण करके विचरने लगीं श्रीर फिर इस मनुष्य-जन्म को पाकर महादेव जी की ऋद्योङ्गिनी वनीं। उसी समय से आषाढ़ मास के उत्तम मलमास ( अधिक मास ) में यह व्रत माना जाता है।



## होली



ल्गुन की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है । भविष्योत्तरपुराण में इसे फाल्गुन पूर्णमोत्सव कहा गया है। इसकी उत्पत्ति का कारण इसी पुराण में इस तरह बयान किया गया है कि सतजुग में पृथु नाम का एक राजा था। यह राजा बहुत

प्रतापी और यशस्ती था। प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालता था। इसके राज्य में न कभी दुर्भिन्न पड़ता था, न कोई बीमारी आती थी और न कोई अकाल-मृत्यु होती थी; किन्तु एक दिन ऐसा हुआ कि तमाम प्रजा पृथु राजा के द्वार पर इकट्ठी होकर त्राहि-त्राहि पुकारने लगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर यह एकदम से प्रजा पर कौन सी आफत आ गई। राजा को पूछने पर माछ्म हुआ कि उसके राज्य में ठौंठा नाम की राज्य को पूछने पर माछ्म हुआ कि उसके राज्य में ठौंठा नाम की राज्य आती है और रात के समय या दिन को किसी वक्त बच्चों पर आक्रमण करती है, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं। राजा को ठौंठा राज्यसी की यह कथा सुन कर बड़ा विस्मय हुआ और इन्होंने अपने पुरोहित विशाष्ट जी से पूछा कि यह ठौंठा कौन है और इसके मारने के क्या खपाय हो सकते हैं?

वशिष्ठ जी ने ठौंठा का पूरा इतिहास राजा प्रश्रु को कह सुनाया। उन्होंने कहा कि यह ठौंठा राचसी मालिन राचस की लड़की है। इसने एक समय महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत उप्र तप किया था। महादेव जी ठोंठा के तप से बहुत प्रसन्न हुए स्त्रीर उससे वोले कि तुमें जो कुछ वर माँगना हो, माँग ! ठौंठा ने कहा कि आप मुक्ते यह वर दीजिए कि मुक्ते न तो कोई सुर-असुर, न मनुष्य श्रौर न शस्त्र मार सके। महादेव जी ने 'एवमस्तु' कह दिया; किन्तुं अन्त में यह भी कहा कि उन्मत्त वालकों से तुन्हें भय अवश्य रहेगा। इसलिए महादेव जी के इन वचनों को याद करके ठोंठा राज्ञसी हमेशा वचों को पीड़ा पहुँचाया करती है। वशिष्ठ जी ने इसके बाद राजा प्रथु को इस राज्ञसी को निवारण करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि फाल्गुन की पूर्शिमा को श्राप बहुत बड़ा उत्सव मनाइए। सव लोगों को श्रभयदान दे दीजिए। सब लोगों को यह अधिकार दे दीजिए कि जो उनके दिल में आवे वह कर सकते हैं। बच्चे लोग प्रसन्नचित्त होकर खूब चिल्लाते हुए समरोत्सुक वीर के समान एक स्थान पर लकड़ी, कण्डा इत्यादि इकट्ठा करके जलावें, तालियां बजावें, इस अग्नि की तीन बार परिक्रमा करें, गावें और हँसें। इन शब्दों को सुन कर ठौंठा राचसी भाग जायगी श्रौर नजदीक न त्रावेगी। रात्रि के समय बच्चों की रत्ता करने का, उनके > उपटन लगा कर उनको स्वच्छ करने का भी इस उत्सव में आदेश दिया गया है। भविष्योत्तरपुराण के अनुसार होनी का उत्सव

उसी समय से चला है श्रीर इसे ढुँडेरी भी इसी कारण से कहते हैं।

इसकी उत्पत्ति का दूसरा कारण होलिका श्रौर प्रह्लाद की कथा कही जाती है। हिरण्यकश्यप राचस नास्तिक था; वह विष्णु की भक्ति में विश्वास नहीं करता था, उसके विपरीत उसका पुत्र प्रह्लाद विष्णु का अनन्य भक्त था। अपने पुत्र की भक्ति और श्रद्धा की परीचा करने के लिए हिरएयकश्यप ने अपने पुत्र पर अनेक अत्याचार किए। कभी तो उसे कुम्हार के आवे में रख कर जलवाया, कभी पहाड़ पर से गिराया; किन्तु हर एक कठिनाइयों में प्रह्लाद की भक्ति अटल रही और विष्णु भगवान् ने उसे तमाम कष्टों से निवारण किया। जब हिरण्यकश्यप प्रह्लाद की आस्तिकता से बहुत परेशान हुआ, तो उसने अपनी बहिन होलिका को यह आज्ञा दी कि प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे प्रह्लाद जल कर मर जावे। होलिका ने ऐसा ही किया; किन्तु अपने विश्वास श्रौर मक्ति के कारण प्रह्लाद तो श्रग्नि से भी बच गया श्रौर बेचारी होलिका जल कर भस्म हो गई। उसी समय से कुछ लोगों के मतानुसार होलिका-दहन का उत्सव आरम्भ हुआ है। यह उत्सव एक प्रकार से विष्णु-भक्ति की विजय की ख़ुशी मनाने के लिए और विष्णु के विरोधियों की निन्दा करने के लिए किया जाता है।

पाठकों को यह तो माछ्म ही होगा कि इस उत्सव पर घृषित गालियाँ बहुत बकी जाती हैं। भविष्योत्तरपुराण के अनुसार तो ये गालियाँ विशिष्ठ जी के इस आदेश के अनुसार कि "लोगों के मन में जो कुछ आवे कहें" दी जाती हैं, जिससे ठोंठा राचसी भाग जाय। और दूसरी कथा के अनुसार होलिका को और उसकी जाति (Sex) के व्यक्तियों को इसलिए दी जाती है कि उसने प्रह्लाद ऐसे सत्याप्रही भक्त को जिन्दा ही भस्म करने का प्रयत्न किया था; किन्तु गालियों की मात्रा कई प्रान्तों में इस हद तक वढ़ी है और विशेष कर गाँवों में पुरानी चाल के आदिमयों में इतनी ज्यादा पाई जाती है कि मेरा विचार यह होता है कि मैं होलिका-दहन-उत्सव के वर्णन के साथ ही साथ और देशों में गालियों और अश्लील बातों से परिपूर्ण दो-एक त्योहारों का वर्णन करके यह दिखाऊँ कि ऐसे त्योहार किस श्रेणी के राष्ट्र में और किस अवस्था में पाए जाते हैं।

श्रश्लील गान श्रीर श्रश्लील वार्ते वकने की प्रथा भारतवर्ष के लिए ही नई नहीं है। जहाँ श्रसभ्यता श्रीर नीचता का प्राबल्य रहता है, वहाँ इस प्रकार की बातें होती हैं। श्राज भी जो क्रौमें श्रसभ्य हैं, इस प्रकार के त्योहार मनाती हैं। श्राजकल जो राष्ट्र सभ्य हो गए हैं उन्होंने भी श्रपनी-श्रपनी श्रसभ्यता की श्रवस्था में इस प्रकार के त्योहार मनाए हैं। मैं उदाहरण के लिए श्रङ्गरेज श्रीर फान्सीसी जाति के उस त्योहार का वर्णन कहाँगा, जो बिलकुल होली से मिलता-जुलता है।

इङ्गलैएड, फ्रान्स, जर्मनी श्रीर वेलजियम देशों में छः जनवरी को एक त्योहार मनाया जाता था, जिसे (Festival of

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotti

Fools ) अर्थात् मूर्खों का त्योहार कहते थे। इस त्योहार में लोग हर एक गाँव में इकट्टे होकर अपना एक प्रमुख चुनते थे। उसे "दाल का राजा" ( King of the Beans ) कहते थे। यह राजा अपनी एक रानी स्वयं चुनता था, वह Queen of the Beans कहलाती थी। निर्वाचन का काम समाप्त होने के बाद सब लोग इस राजा श्रीर रानी को प्रणाम करते थे और वह कुटुम्ब भर को आशीर्वाद देते थे। इसके बाद गाँव भर के या कुदुम्ब भर के सब आदमी इकट्टे होकर शराब पीना शुरू करते थे, और वैठे-वैठे बरावर घरटों तक शराब पीते रहते थे। जब-जब राजा या रानी शराब पीते थे, तब-तब सब जोर से चिहाते थे-"राजा पी रहे हैं", "रानी पी रही हैं"। अगर कोई आदमी समय पर चिल्लाने में चूक गया या पिळड़ गया, तो उसका मुँह काला कर दिया जाता था या उसके सिर पर सींग लगा कर गदहे का स्वरूप बनाया जाता था। जब तक यह त्योहार समाप्त नहीं होता था, तब तक इसको इसी अवस्था में रहना पड़ता था। इसके एक दिन के पहले अर्थात् ५ जनवरी को चौराहे पर अन्न-दाह किया जाता था। तीसरे पहर जवन लड़के स्रौर लड़िकयाँ गाड़ियों में बैठ कर निकलते थे और ईंघन इकट्टा कर लासे थे और शाम को इस इकट्टे किए हुए ईंधन में अग्नि जला दी जाती थी। लोग इसके चारों श्रोर नाचते थे। इक्कलैएड के लोगों काविचार था कि इस ऋगिन-दाह से फसल बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ इसके प्रभाव से भूत-प्रेत का भय विलक्कल नष्ट हो जाता है। ं दिसम्बर के अन्त में, अर्थात् इस त्योहार के ठीक पहले

इङ्गलैग्ड तथा स्कॉटलैएड आदि देशों में एक त्योहार और मनाया जाता था, जि समें एक (King of Mis-Rule) "कुशासन राजा" निर्वाचित होता था, इसे (Abbot of Unreason) "अर्थात् दुविद पादरी" भी कहते थे। राजा के दरवार में, नवावों की हवेलियों, धनियों की कोठियों में श्रौर ग़रीवों के घर में सभी जगह यह व्यक्ति निर्वाचित होता था। अक्सर यह त्योहार तीन महीने तक बराबर जारी रहता था। फ़ान्स में Lord of Mis-Rule को Festival of Fools कहते थे। यह कहीं २६ दिसम्बर को मनाया जाता था ऋौर कहीं पहली जनवरी को । इसके मनाने का तरीका यह था-बड़े दिन के रोज शाम को जितने पादरी होते थे, सब गिरजाघर में इकट्टे होकर एकदम से चिल्लाते थे-"बड़ा दिन" श्रीर फिर मस्त हो जाते थे। श्रीरतें मरदों का रूप धारण करती थीं और मर्द औरतों का, और एक दूसरे से लिपट कर नाचते-गाते थे। ्र शराब पीते और चिल्लाते थे। गन्दे से गन्दे गाने गाए जाते थे। गन्दे से गन्दे और अश्लील से अश्लील दृश्य दिखाए जाते थे। साधारण मनुष्य तो आपे से बाहर भी रहता था। पादरी लोग श्रौर सभम्मदार श्रादमी श्रपना-श्रपना रूप बदल कर श्रौरत मर्द श्रौर मर्द श्रौरत बनकर चेहरों पर नक़ाब डाल कर इकट्टे होते थे। गिरजाघर, जहाँ परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, शरावखाना बन जाता था। यहीं ताश और जुआ खेलते थे। जूतों को आग में जलाते थे, जिससे असहा दुर्गन्य उठती थी। सब लोग मिल कर जो जिसको पाता था लिपटा कर नाचता था, चूमता था ह्यौर

गन्दा से गन्दी गालियों की गीत गाता था। इसके बाद ये सव लोग गाड़ी पर सवार होकर शहर या गाँव की सड़क पर निकलते थे श्रौर जनता को देख कर जो इकट्टा रहती थी, गालियाँ वकने लगते थे त्यौर जनता इन्हें गालियाँ देती थी। इस तरह से यह त्योहार समाप्त होता था। यह हाल इङ्गलैण्ड श्रीर श्रन्य पश्चिमीय देशों का अठारहवीं सदी के पहले का है। मैं इस वर्णन को बहुत विस्तार नहीं देना चाहता और न हर एक चीज को तकसीलवार श्रौर स्पष्ट बयान करने में ही मुक्ते बहुत शिष्टता माछ्म होती है; किन्तु मैं पाठकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यूरोप में ही नहीं, सारे संसार के हर एक समाज में असभ्यता के जमाने से इस प्रकार की घृिणत कुप्रथाएँ पाई जाती थीं। Salurnatia, Luperealia: Festum Stultorum, Matrolania Festa; Liberaha इत्यादि त्योहार जो पश्चिमीय देशों में एक न एक समय पर मनाए जाते थे, होली के समान ही, अश्लीलतापूर्ण थे। मिश्र देश के इतिहास में यहाँ तक लिखा है कि यहाँ के लोग होली के त्योहार पर नावों में बैठ कर हजारों की तादाद में एक मन्दिर में देवता के दर्शन के लिए जाया करते थे। रास्ते में स्त्रियाँ श्रीर पुरुष गाते थे। जहाँ कहीं रास्ते में कोई गाँव या कस्वा पड़ता था, वहाँ ये लोग उतर पड़ते थे, कुछ औरतें गाने लगती थीं, कुछ उस गाँव के मदौं और औरतों के देखते ही उन्हें गालियाँ सुनाने लगती थीं श्रीर कुछ खियाँ नङ्गी होकर उनके सामने खड़ी हो जाया करती थीं।

हमारे देश में भी होली के त्योहार पर जो अश्लीलता पाई जाती है, वह अन्य देशों से कम नहीं हैं। मेद सिर्फ इतना ही है कि यह अश्लीलता अन्य राष्ट्र अपनी असम्यता के जमाने में रक्खा करते थे; किन्तु हम सम्य ही नहीं, ऋषि-सन्तान होने का दावा करते हुए भी इस अश्लीलता को वरतते हैं। होली का त्योहार एक प्रकार का, खीत्व के अपमान करने का एक साधन हो रहा है। पतित लोग इस त्योहार से फायदा उठाते हैं। सममदार लोग भी परम्परा के फन्दे में फँस कर इसमें सहयोग देते और समर्थन करते हैं। निस्सन्देह यह बहुत दुख की बात है। जब तक हमारे कर्म और आचार-व्यवहार असम्यों और पिशाचों के समान हैं, तब तक अपने मुँह से हम ऋषि-सन्तान ही नहीं, साचात बहा ही होने का दावा क्यों न करें; पर संसार की नजरों में—और वास्तव में हम वहीं रहेंगे जो हैं अर्थात् असम्य और पतित!



# ग्रनन्त चतुर्दशी



ह व्रत भादों के शुक्षपत्त की चतुर्दशी को होता है। इस व्रत में अनन्तदेव की पूजा की जाती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि जिस समय युधिष्ठिर जुए में राज-पाट हार कर वनवास भेज दिए गए और वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ

बन में रहने लगे, तो उनके बनवास हो जाने की कथा सुन कर श्रीकृष्ण जी उनसे मिलने के लिए वनमें गए। श्रीकृष्ण को देख कर युधिष्ठिर को शान्ति हुई और उन्होंने उन से पूछा कि मैं इस दुख से कैसे मुक्त होऊँ ? श्रीकृष्ण ने उन्हें इसी व्रत के रखने की सलाह दी। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनन्तदेव किस देवता का नाम है और इसका क्या माहात्म्य है ? इस पर श्रीकृष्ण ने यह वर्णन किया कि अनन्त मेरा नाम है और इस दिन मेरी पूजा हैं ती है। इसके सम्बन्ध में कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई—उन्होंने कहा कि पहले सतजुग में सुमन्त नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम दीचा था। इन दोनों के शीला नाम की कन्या पैदा हुई। जब शीला कुछ बड़ी हुई, तो उसकी माता दीचा का देहान्त हो गया और सुमन्त ने कर्कशा नाम की स्त्री से अपना

दूसरा विवाह कर लिया। शीला थोड़े दिनों में विवाह करने योग्य हुई। सुमन्त ने इसका विवाह कौिएडन्य नाम के ब्राह्मण से कर दिया। दायज के समय सुमन्त ने कर्कशा से कहा कि दामाद घर में आया है, उसको कुछ दायज देना चाहिए। कर्कशा इस पर बड़ी क्रोधित हुई। मकान की दीवारें फोड़ डालीं श्रौर बहुत साधारण मोजन, ई'ट ख्रौर पत्थर बाँध दिए ख्रौर कहा कि दामाद को दे आओ। कौण्डिन्य ये बातें सुन कर बहुत दुखी हो विदा होकर चला आया। कौरिडन्य को अपने घर जाते समय मार्ग में यमुना जी मिलीं। यहाँ पर शीला ने दोपहर के समय लाल वस्त्र पहिने हुए बहुत सी श्रियों को यमुना में स्नान और पूजा करते हुए देखा । शीला गाड़ी से उतर कर इनके पास गई श्रौर पूछा कि यह कौन सी पूजः है ? क्षियों ने बतलाया कि यह अनन्त-त्रत है श्रौर हम लोग श्रनन्त भगवान् की पूजा करती हैं। शीला ने भी े, यही पूजन किया और विधि के अनुसार एक डोरे में चौदह गाँठें बाँघ, केशर में रङ्ग, उसका पूजन कर अपने हाथ में बाँघ लिया और गाड़ी में बैठ कर अपने घर आई। उसी च्रण उस अनन्त-अत के कारण उसका घर, गौ और धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया और कौरिडन्य, शीला आदि सपरिवार आनन्द से रहने लगे। एक दिन कौ एडन्य ने शीला के हाथ में अनन्त-व्रत में पूजन किए हुए डोरे को देखा। उसने समका कि शीला ने मुक्ते वश में रखने के लिए यह कोई यन्त्र बाँघ रक्ला है। उसने उसे छीन कर आग में डाल दिया । शीला हाहाकार करके उठी और आग से उस डोरे

को निकाल, दूध में भिगोकर फिर बाँध लिया। इस कर्म से कौरिडन्य की धीरे-धीरे सारी सम्पदा नष्ट होने लगी, चोर लोग माल-श्रसबाब उठा ले गए। घर में द्रिता श्रा गई। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। कौण्डिन्य जब वहुत दुखी हुन्रा, तो उसने शीला से कहा कि मैं अब जिन्दगी से आजिज आ गया हूँ। कुछ समभ में नहीं आता कि क्या करूँ ? शीला ने कहा कि तुमने अनन्त मगवान का उस दिन निरादर किया था, उसी का परिगाम तुम्हें मिला है। अनन्त भगवान् को प्रसन्न करो, तो तुम्हें सब कुछ फिर मिल सकता है। इस पर कौण्डिन्य घर से अनन्त भगवान् की तलाश में निकल पड़ा और वन में वायु खाता हुआ उनकी खोज करने लगा। उसने वन में भ्रमण करते-करते एक बड़ा श्राम का वृत्त देखा, जिसमें फूल लगे थे; किन्तु उस पर कोई चिड़िया नहीं थी श्रीर उसमें सैकड़ों कीड़े किलबिला रहे थे। कौएिडन्य ने इस वृत्त से पूछा कि तुमने अनन्त भगवान को कहीं देखा है ? उसनें उत्तर दिया कि नहीं देखा। फिर यह ब्राह्मण श्रीर श्रागे बढ़ा तो एक बछड़े सहित गाय देखी, जो वन में फिरती थी। ब्राह्मण ने इस गाय से भी वही प्रश्न किया और वही जवाब पाया । आगे एक बैल देखा, वह हरी-हरी घास चर रहा था, इससे भी वही सवाल किया और वही जवाब पाया। आगे बढ़ा तो दो मनोहर मीलें देखीं, जिनका पानी एक दूसरे में हिलोरें मार कर जा रहा था और कमल और कुमुद् से सुशोभित था। इनसे भी ब्राह्मण ने श्रनन्त भगवान् का पता पूछा और इन्होंने भी वही जवाब दिया

कि हमें नहीं मालूम। त्रागे बढ़ा तो एक गवहा त्रीर एक मस्त हाथी खड़े देखे। इनसे ब्राह्मण ने पूछा-भाइयो, तुमने कहीं अनन्त भगवान् को देखा है ? उन्होंने भी वही जवाब दिया। जब सबसे वह निराश हो गया तो वहीं बैठ गया श्रीर फन्दा लगा कर मर जाने के लिए तैयारी करने लगा। यह देख कर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके अनन्त भगवान् ने स्वयं उसका हाथ पकड़ लिया श्रौर उसको एक गुफा में ले गए। वहाँ पर उसे श्रनन्त भगवान् के नर-नारायण रूप के दर्शन हुए। त्राह्मण ने साष्टाङ्ग दण्डवत् किया श्रीर उसने कहा-महाराज, कोई उपाय वताइए, जिससे मेरा कप्ट दूर हो । अनन्त भगवान् ने उत्तर दिया कि तुमने मेरा अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी सम्पदा का नाश हुआ। अब घर जाकर तुम चौदह वर्ष तक अनन्त भगवान् की पूजा करो, तो तुम्हारा पाप नाश होगा । त्राह्मण् ने इस पर फिर पूछा कि महाराज यह तो वतात्रों कि रास्ते में त्राम का वृत्त, वैल, भील आदि जो मुके मिले थे, वे कौन थे ? इस पर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे कौण्डिन्य! वह आम का वृत्त पूर्वजन्म में वेद-विद्या विशारद था। उसने शिष्यों की वेद-विद्या का ज्ञान नहीं दिया था, इसलिए इस जन्म में वृत्त हुआ। और जो गऊ देखी थी वह भूमि थी; उसने पहले बीज हरण किया था। तुमने जो वैल देखा था, वह धर्म-रूप था, उसने यथावत् धर्म की व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए बैल हुआ। जो दो मीलें थीं वे पहले दो बहिनें थीं, जो अपने-अपने पाप-पुरयों को एक दूसरे से कहती थीं। इससे दोनों तलइयाँ हुईं। इन दोनों ने अतिथि, ब्राह्मण और दुर्बल को कभी भी भिन्ना नहीं दी। जो तुम ने गदहा देखा था वह मूर्तिमान क्रोध और हाथी का मद था। वह ब्राह्मण अनन्त भगवान ही थे। और जो तुमने गुफा देखी वह संसार-सागर था। यह बात कह कर वह वृद्ध ब्राह्मण अन्तर्धान हो गया। कौरिडन्य ने अपने घर को फिर सम्पदा और समृद्ध से परिपूर्ण देखा।



## अज्ञकुरोत्सक या गोकर्दनोत्सक



तिंक शुक्क की प्रतिपदा को यह उत्सव होता है। इस दिन अन्नकूट भगवान की पूजा होती है और गोवर्द्धन की भी पूजा की जाती है। सनत्कुमार संहिता में यह लिखा है कि एक दिन कार्तिक शुक्क प्रतिपदा को कृष्ण जी गऊ चराते-चराते गोवर्द्धन के निकट जाकर क्या देखते हैं कि सब गोप, ग्वाल और

गोपियाँ गोवर्द्धन के चारों श्रोर इकट्ठे हैं श्रोर नाना प्रकार के भोजन वहाँ इकट्ठे कर रक्खे हैं। श्रीकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि हे गोप-वालो! तुम लोग इस समय किसका पूजन कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हे कृष्ण! यह दिन इन्द्र की पूजा का है। बहुत दिनों से गोकुल में यह पूजा चली श्राती है। श्रीकृष्ण ने कहा कि भाई यह तुम्हारी बड़ी भूल है कि जो देवता खाते नहीं, उन्हें तो तुम भोजन देते हो श्रीर जो खाते हैं, उन्हें भोजन नहीं देते। इस पर गोपों ने कहा कि हे श्रीकृष्ण! तुम ऐसा न कहो। इन्द्र हम लोगों को पानी देते हैं, हमें धन-धान्य श्रीर गऊ, इन्हीं की कुपा से प्राप्त होती हैं। श्रीकृष्ण जी ने कहा कि यह बात भी ठीक

नहीं है; क्योंकि तुम्हें साचात् अन्न देने वाला तो गोवर्द्धन पर्वत ही है। यही तुम्हारे लिए जल की वर्षा करता है और तुम्हारी गौवों की रत्ता करता है। यह तुम्हारे भोजन को अन्तरण भी करेगा। इसी की तुम पूजा करो। श्रीकृष्ण जी की यह वात सुन कर गोप-गोपीजन आपस में बातचीत करने लगे और यह सोचने लगे कि श्रीकृष्ण जी की बात मार्ने या न मानें। अन्त में यह निश्चित हुआ कि अगर गोवर्डन हमारे अर्थित भोजन को खा ले, तो श्रीकृष्ण जी की त्राज्ञानुसार इसकी पूजा की जाय त्रीर त्रागर न खाए तो इन्द्र की । इसलिए थोड़ी देर के वाद नाना प्रकार के स्वादिष्ट मोजन बना कर गोप-ग्वालों ने गोवर्द्धन के सामने रक्ख। फिर कृष्ण जी ने इनसे कहा कि हे ग्वालो ! तुम अपनी आँखें मूँद कर गोवद्धीन का ध्यान करो। जव ग्वालों ने आँखें मूँदीं, तो श्रीकृष्णजी स्वयं गोवर्द्धन-रूप होकर सब भोजन खा गए। जब ग्वालों ने श्राँखें खोलीं, तो सब भोजन ग्रायव देखकर बहुत चकित हुए श्रोर 🦽 बड़ी श्रद्धा से गोवर्द्धन की पूजा की।

नारद जी ने यह खबर इन्द्र को पहुँचा दी। इन्द्र यह सुन कर कि उनके स्थान पर गोवर्द्धन की पूजा हुई है, बड़े नाराज हुए और अपने यहाँ के बड़े-बड़े मेघों को यह आज्ञा दी कि जाकर गोकुल को बहा दो। थोड़ी देर में मूसलाधार वर्षा आरम्भ हो गई और सारा गोकुल व्याकुल हो गया। गोप-ग्वाल कृष्ण जी के पास त्राहि-त्राहि करते हुए पहुँचे। कृष्ण ने कहा कि गोवर्द्धन की पूजा करो, गोवर्द्धन ही तुम्हारी रह्या करेगा। यह सुन कर

सव गोप-ग्वाल श्रौर श्रीकृष्ण गोवर्द्धन के समीप श्राए श्रौर ज्योंही ग्वालों ने आँखें मूँद कर गोवर्द्धन का ध्यान किया, त्योंही श्रीकृष्णचन्द्र ने मट से गोवर्द्धन को अपनी जँगली से उठा लिया। सब गोप-ग्वाल उसके नीचे आ गए। इन्द्र ने जोरों से वर्षा आरम्भ की, यहाँ तक कि गोकुल के अतिरिक्त और सारे गाँव नष्ट होने लगे। नारद जी ने यह समाचार ब्रह्मा जी से जा सुनाया और कहा कि इन्द्र सारी सृष्टि का नाश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी यह समाचार सुन कर अपने हंस पर सवार होकर इन्द्र के पास आए अौर पूछा कि मृत्युलोक में क्या कोई दैत्य पैदा हो गया है, जो आप सृष्टि का नाश कर रहे हैं ? इन्द्र ने कहा नहीं, यह वात नहीं है। गोकुल-निवासियों ने हमारी पूजा का निरादर किया है, उनको हम द्रां देना चाहते हैं। तब ब्रह्मा ने इन्द्र को श्रीकृष्ण का दर्शन कराया और कहा देखो, जब साचात् विष्णु भगवान् श्रीकृष्ण , का रूप धारण करके गोकुल की रत्ता कर रहे हैं, तो तुम उनका कैसे नाश कर सकते हो ? यह सुन इन्द्र को पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने श्रीकृष्ण से चमा की प्रार्थना की।

इसके बाद श्रीकृष्ण ने कहा कि हे इन्द्र! तुम इन गोपों को जमा करो और यह वर दो कि ये गोवर्द्धन की ही पूजा किया करें। इन्द्र ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और उसी समय से अनकूट भगवान और गोवर्द्धन की पूजा आरम्भ हो गई।



## यमदितीया या आहादितीया



र्तिक शुक्रपत्त की द्वितीया को यमद्वितीया कहते हैं। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि पहले किसी समय में यमुना जी नित्यप्रति यमराज से जाकर प्रार्थना करती थीं कि भाई तुम मेरे घर अपने सब गणों के साथ भोजन करने को चलो। यमुना जी की इस प्रार्थना को यमराज

टालते रहे। कभी कहते थे कि आज चलेंगे, कभी कल; किन्तु जब इसी तरह वहुत दिन बीत गए और यमराज नहीं आए, तो यमुना जी ने जबरदस्ती यमराज को अपने यहाँ बुलाया। जिस दिन यमराज यमुना जी के यहाँ आए उस दिन कार्तिकी द्वितीया थी। यमुना जी ने अपने भाई यमराज का बड़ा सरकार किया। चलते समय यमराज ने अपनी विह्न से कहा कि कुछ माँगो ! इस पर यमुना जी ने कहा कि भैया मैं यहीं माँगती हूँ कि तुम प्रति वर्ष इसी दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करो। यमराज ने आने की प्रतिक्वा की और यह भी कहा कि केवल इतना ही नहीं।

इस दिन जो वहिन श्रपने भाई को बुला कर मोजन करायेगी, उसको वैधव्य कभी भी न होगा। हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि इसी दिन श्रपनी बहिन के यहाँ भोजन करे श्रीर बहिन को वस्त्र श्रीर श्राभूषण दे। जो बहिनें इस यमद्वितीया को यथाविधि मनावेंगी, उनके भाई चिरायु होंगे।



## ग्रन्यहतीया



शाखकृष्णपत्त की तृतीया को यह होती है। कहते हैं कि परशुराम इसी दिन पैदा हुए थे और त्रेता युग का भी इसी दिन आरम्भ हुआ था। इस दिन तिलों से मृत पितरों का श्राद्ध किया जाता है।

ब्राह्मण को इस दिन एक कलश जल, एक पङ्का और एक जोड़ी जूता दान दिया जाता है, ताकि गरमी में खर्ग में यह चीजें उन्हें मिल जाय । गरमी इसी दिन से आरम्भ हो जाती है। इस दिन गौरी की अन्तिम पूजा भी होती है। सधवा स्त्रियाँ और कन्याएँ इस दिन गौरी की पूजा करती हैं और मिष्टान्न, फल और भीगे हुए चने बाँटती हैं।

### महात्म्य और पौराणिक कथा

व्रतराज में लिखा है कि किसी समय एक बड़ा महोदय नाम का वैश्य हुआ। उसने एक दिन किसी पिएडत के कथा कहते समय अवयत्तिया का महात्म्य सुना कि यदि यह त्रतिया बुधवार के दिन रोहिशी नच्नत्रयुक्त हो, तो यह अत्यन्त फल देने वाली होती है। महोदय वैश्य ने यह सुन कर गङ्गा में स्नान किया और पितृ देवता का तर्पश किया। घर में आकर अन्नोदक सहित कटोरों का, पङ्कों का, अन्न, व्यक्तन, छत्र सहित घटों का दान किया और जौ, गेहूँ, लवण, सत्तू, दृध्योदन और इक्षु-विकार (गुड़ के बने हुएं पदार्थ) सुवर्ण सहित ब्राह्मण को दिए। जब यह वैश्य कुछ दिनों बाद वैकुएठवासी हुआ, तो इस ब्रत के प्रताप से कुशवती नाम की नगरी में राजा हुआ और उसको अन्नय सम्पत्ति मिली। इसीसे इस पर्व का नाम अन्नयत्तीया पड़ा।



## सोमवती ग्रमाबस्या



ब अमावस्या सोमवार को पड़ती है, तब यह तिथि मनाई जाती है। पीपल के यूच के नीचे जाकर सौमाग्यवती खियाँ यूच की १०८ प्रदक्षिणा करती हैं। १०८ फल, मिष्ठान या रुपये-पैसे लेकर इस दिन उसी यूच के नीचे फेरी देती हैं। खियाँ इस दिन तेल नहीं

छूतीं। दान की हुई चीज ब्राह्मणों को दी जाती है। सुहाग के पुष्ट करने और सन्तति-प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है।

#### पौराणिक कथा

महाभारत-युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद शर-शय्या पर
पड़े हुए भीष्म के पास युधिष्टिर ने जाकर कहा—िक हे पितामह!
इस युद्ध में कुरुवंश के भी सभी मुख्य लोग मर गए । बच्चे हुए
राजाओं को भी क्रोधी भीमसेन ने मार डाला, भैरत-वंश में
केवल हम ही शेष हैं। सन्तित के विच्छेद को देख कर हमारे
हृदय को बड़ा सन्ताप होता है। उत्तरा बहू के गर्भ से उत्पन्न हुआ
परीक्तित भी अश्वत्थामा के अस्त्र से दग्ध हुआ। इससे अपने वंश
के नाश को देख कर मुक्ते दूना दुख है। हे पितामह! मैं क्या करूँ,

जिससे चिरक्षीवी सन्तित प्राप्त हो। तब श्रीभीष्म जी ने उत्तर दिया कि जिस दिन सोमवार को अमावस हो, उस दिन पीपल के पास जाकर जनार्दन की पूजा \* और पीपल की १०८ परिक्रमा करे। १०८ ही रत्न या सिक्के या फल को लेकर प्रदिच्चणा करे। हे राजन् ! यही व्रत तुम उत्तरा से करात्रो, तब उसका मृत गर्भ जी जायगा और तीनों लोकों में विख्यात और गुखवान् होगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि कृपा करके बतलाःए कि यह व्रत मनुष्य-लोक में किसने किया ? भीष्म जी ने उत्तर में कहा कि इस भूमि में कान्ति नाम की पुरी थी। जिसमें रत्नसेन नाम का राजा राज करता था। वहाँ देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। इस त्राह्मण् की धनवती नाम की स्त्री थी। त्राह्मण् के इस पत्नी से सात पुत्र ऋौर एक कन्या पैदा हुई। लड़कों का तो विवाह हो गया था; किन्तु लड़की का विवाह नहीं हुआ था। ब्राह्मण योग्य वर की 🐧 तलाश में था। एक दिन एक बड़ा तेजस्वी त्राह्मण भिचा माँगने आया। वहुओं ने जब इस ब्राह्मण को पृथक्-पृथक् भिन्ना दी, तब उस समय इस ब्राह्मण् ने उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्बाद दिया ; किन्तु जब गुण्वती कन्या ने भिन्ना दी, तो उस त्राह्मण् ने 'धर्मवती हो' ऐसी आशीश दी। गुणवती ने अपनी माता से जाकर जो आशीर्वाद ब्राह्मण ने उसे और उसकी भावजों को

--त्रतराज, २४३

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> तस्यामश्वत्थमाग्त्यपूजयेञ्चननार्दनम् ।

दिया था कह सुनाया। माता ने उस ब्राह्मण के पास आकर इसका कारण पूछा कि गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि गुणवती को भाँवर के समय ही वैधव्य प्राप्त होगा, इसलिए मैं ने ऐसा वरदान दिया है। उसके इस वचन को सुन कर धनवती को वड़ी चिन्ता हुई और वारम्बार प्रणाम करके ब्राह्मण से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय बताइए; तब भिचक ने कहा कि जब तेरे घर में सोमा आए, तो उसी समय उसके पूजन से वैधव्य का नाश होगा। धनवती ने पूछा कि सोमा कौन जाति है और कहाँ रहती है ? ब्राह्मण ने कहा कि यह जाति की धोबिन है और सिंहलद्वीप की रहने वाली है। वह जब त्रावेगी, तब तेरी लड़की का वैधन्य भङ्ग होगा। यह कह कर ब्राह्मण भिन्ना माँगता-माँगता अन्यत्र चला गया। माता ने अपने पुत्रों को बुला कर कहा कि तुम लोग अपनी बहिन गुए-वती को साथ लेकर सिंहलद्वीप जाओ और सोमा को बुला लायो। लड़कों ने दुर्गम मार्ग की चिन्ता करके जाने से इन्कार कर दिया; किन्तु पिता के कुपित होने पर शिवस्वामी नाम का सबसे छोटा लड़का अपनी बहिन को लेकर रवाना हो गया। बहुत दिन सफर करने के बाद वह समुद्र के तट पर पहुँचा ऋौर वहाँ से समुद्र को पारकरने की चिन्ता करने लगा। समुद्र के तट पर ही एक वट का वृत्त था। उस वृत्त पर गिद्ध ने अपने बच्चे रख छोड़े थे। उसी वृत्त के नीचे बैठ कर गुरावती और शिवस्वामी ने सारा दिन व्यतीत कर दिया। सायङ्काल को गिद्ध जब अपने बच्चों को चारा

चुगाने लगा, तो वच्चों ने नहीं खाया। कारण पूछने पर बच्चों ने कहा कि जब तक वृत्त के नीचे बैठे हुए दोनों मनुष्य भोजन नहीं करते, तव तक हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। इस पर गिद्धराज ने आकर शिवस्वामी से उनका वृत्तान्त पूछा। मासूम होने पर गिद्धराज ने उन्हें दूसरे दिन प्रातःकाल सोमा धोबिन के यहाँ पहुँचा देने का वचन दिया। दूसरे दिन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गिद्धराज ने गुणवती और शिवस्वामी को सिंहलद्वीप में सोमा धोविन के यहाँ पहुँचा दिया। यह दोनों सोमा धोविन के घर में साल भर तक बराबर दास-दासी का काम करते और घर लीपते-चुद्दारते रहे। घर की श्रसाधारण सकाई देख कर सोमा ने एक रोज पूछा कि आखिर मेरे घर की नित्यप्रति सफाई कौन कर जाता है। बहुत्रों ने कहा हम नहीं जानतीं, हमने खयं तो कभी बुहारी दी नहीं और न लीपा। एक दिन छिप कर देखा, तो ब्राह्मण्-े कन्या को घर के आँगन की बुहारी देते हुए श्रौर ब्राह्मण-बालंक को लीपते हुए पाया। उसे वड़ा श्राश्चर्य हुआ। उसने इनसे पूछा-ब्राह्मण होकर तुम इस प्रकार शूद्र की सेवा क्यों करते हो ? उन्होंने अपनी कथा सुनाई और उससे प्रार्थना की कि वह उनके साथ चले। सोमा चलने पर राजी हो गई। चलते समय उसने अपने घर के स्त्री-पुरुषों को यह आदेश दिया कि मेरी अनुपिश्यित में यदि कोई मर जाय, तो उसको ज्यों का त्यों रखना। सोमा गुणवती के घर आई। गुण्वती का विवाह रुद्र शर्मा से निश्चित हो चुका था। माँवरें हो ही रही थीं कि रुद् शर्मा का एक दम प्राणान्त हो गया। सारे घर में रोना-पीटना होने लगा; किन्तु सोसा को जरा भी चिन्ता नहीं हुई। उसने गुरावती को व्रतराज का फल सङ्कल्प करके दिया, जिसके प्रभाव से रुद्र शर्मा निद्रा से जागने के समान उठ खड़ा हुआ। जब सोमा अपने घर वापस आई, तो यहाँ उसके पुत्र, स्वामी श्रीर दामाद सब मर चुके थे। उस दिन सोमवती श्रमावस्या थी, जिसे मृत सञ्जीवनी तिथि भी कहते हैं। रास्ते में उसे एक स्त्री कई से लदी हुई मिली, जो दवी जा रही थी। उसने सोमा से बहुत प्रार्थनां की कि बोभ में कुछ सहारा दे दे; किन्तु सोमा ने इन्कार कर दिया श्रीर कहा कि श्राज सोमावती श्रमावस्या है, इस दिन रुई या मूली कुछ भी नहीं छुई जाती। सोमा ने तुरन्त ही पीपल के वृत्त के नीचे जाकर हाट में शकर लेकर वृत्त की १०८ प्रदित्तिणाएँ की और विष्णु भगवान् का पूजन किया । पूजन के प्रभाव से उसके पुत्र, दामाद श्रीर कन्या भी जी उठे। सोमा जब अपने घर आई, तो सारा हाल सुना। बहुआं ने अपने कुटुम्बों के मरने और उनके फिर से जीने का कारण पूछा, तब उसने बताया कि मैंने गुरावती कन्या को जिसका सुद्दाग खिएडत था, व्रतराज का फल प्रदान किया, इससे उसका वैधव्य तो नष्ट हो गया। मेरे कुटुम्व का सुहाग जाता रहा। फिर जब सोमवती श्रमावस्या को पूजन किया। तब उसके प्रमाव से पहिले की तरह फिर हो गया इसी समय से इस पर्व का प्रचार हुआ है और आज हिन्दू मात्र इसे मानता है !

CC-0. Jangamwadi Moth Dolleation, Digitized by eGangotri Jangamawadi Math, Varanasi

Acc. No. ....3363

SIMPLE THAMAMANDIR

# विद्याविनोद-यन्थमाला

के

### याहक बनिए!

इस प्रनथमाला का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक जीवन में क्रान्ति ऐदा करा देना, स्त्रियों के स्वत्वों के लिए अन्यायी समाज सं झगड़ना और स्त्रियों के हित की वातें उन्हें बतलाना है। इन्हीं सब बातों को सामने रख कर इसमें बरावर नई-नई और उत्तमोत्तम पुस्तकों प्रकाशित होती हैं। यही कारण है कि इसके स्थायी-ग्राहक टकटकी लगाए हमारी नई पुस्तकों की राह देखा करते हैं। आप भी इस प्रनथमाला के स्थायी-ग्राहक बन कर उसके लाम वेख लीजिए।

#### नियमावली

१—आठ आने 'प्रवेश-फ़ीस' देने से कोई भी स्थायी-प्राहक वन सकता हैं वह 'प्रवेश-फ़ीस' एक साल के वाद, यदि मेग्बर न रहना चाहे, तो वापस भी कर दी जाती है।

२ स्थायी ब्राहकों को हमारे कार्याटय की प्रकाशित कुछ पुस्तके पौनी कीमत में दी जाती हैं।

३—ग्राहक बनने के समय के पहिले प्रकाशित हुए प्रन्थों का

लेना ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर है ; परन्तु आगे निकलने वाले ग्रन्थ उन्हें लेने पड़ते हैं।

8—वर्ष भर में कम से कम वारह हपयों के मूल्य के (कमीशन काट कर) नवीन प्रन्य प्रत्येक स्थायी-प्राहक को छेने पड़ते हैं। बारह रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें, यदि एक वर्ष में निकलें, तो १२) रुपये की किताबें छेकर शेष प्रन्थों के छेने से प्राहक, यदि वे चाहें, तो इन्कार कर सकते हैं।

५—िकसी उचित कारण के विना, यदि किसी पुस्तक की वी० पी० वापस आती है, तो उसका डाक-ख़र्च आदि प्राहक को देना पड़ता है। वी० पी० वापस करने वालों का नाम प्राहक-श्रेणी से अलग कर दिया जाता है।

६—'प्रवेश-फ़ीस' के आठ आने पेशगी मनीआँडिर से भेजने चाहिए।

अस्थायी-प्राहक पुस्त में की चाहे जितनी प्रतियाँ, चाहे जितनी बार, पौनी कीमत में मँगा सकते हैं।

८—स्थायी-प्राहकों को अपनी पुस्तकों के अलावा हम सभी हिन्दी-पुस्तकों पर, जो हमारे यहाँ भिक्रयार्थ प्रस्तुत रहती हैं, एक आना फी रूपया कमीशन भी देते हैं।

पत्र-व्यवहार करने का पता :--

व्यवस्थापिका-

'चाँद' कार्यालय, २८ एल्गिन रोड, इलाहाबाद

# विद्याविनोद्-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तकें

## मेम-प्रमोद

[ ले० श्री० प्रेमचन्द जी ]

यह वात वड़े-बड़े विद्वानों और अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने एक स्वर से स्वीकार कर ली है कि श्री० प्रेमचन्द जी की सर्वेत्कृष्ट सामाजिक रचनाएँ "चाँद्" ही में प्रकाशित हुई हैं। प्रेमचन्द जी का हिन्दी-साहित्य में क्या स्थान है, सो हमें वतलाना न होगा। आपकी रचनाएँ बड़े-बड़े विद्वान तक बड़े चाव और आदर से पढ़ते हैं। हिन्दी-संसार में मनोविज्ञान का जितना अच्छा अध्ययन प्रमचन्द् जी ने किया है, वैसा किसी ने नहीं किया। यही कारण है कि आपकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ने से जादू का सा असर पड़ता है। वच्चे-वृद़े, स्त्री-पुरुष, सभी आपकी रचनाओं को वड़े प्रेम से पढ़ते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में प्रेमचन्द जी की उन सभी कहानियों का संग्रह किया गया है, जो 'चाँद" में पिछले तीन-चार वर्षी में प्रकाशित हुई हैं। इसमें कुछ नई कहानियाँ भी जोड़ दी गई हैं, जिलसे पुस्तक का महत्त्व और भीं वढ़ गया है। प्रकाशित कहानियों का भी फिर से सम्पादन किया गया है। प्रत्येक घर में इस पुस्तक की कम से कम एक प्रति होनी चाहिए। जब कभी कार्य की अधिकता से जी ऊब जाय, एक कहानी पढ़ लीजिए; सारी थकान दूर हो जायगी और तबियत एक वार फड़क उठेगी !

🌬 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

### विद्याविनोद-प्रन्थमाला की विख्यात पुस्तकों

कहानियाँ चाहे दस वर्ष वाद पढ़िए, आपको उनमें वहीं मज़ा मिलेगा। छपाई-सफ़ाई सुन्दर। बढ़िया काग़ज़ पर छपी तथा समस्त कपड़े की सजिब्द पुस्तक का मूल्य २॥) ह०; पर स्थायी-प्राहकों से १॥॥॥ मात्र!

34

# हिन्दू-त्योहारों का इतिहास

िले० श्री० शीतलासहाय जी, बी० ए० ]

हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते! जो स्त्रियाँ विशेष-रूप से इन्हें मानती हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनिमन्न हैं। कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है! शास्त्र-पुराणों की खोज कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ प्रसिद्ध है, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। पेसी कथाओं का भी सिवस्तार वर्णन किया गया है। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितनी अधिक खोज से लिखा जा सकता था, लिखा गया है।

क्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

विशेष त्ल न देकर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी उपयोगी और अनमोल पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक भारतीय गृह में पहुँचनी चाहिए और ख़ास कर, स्त्रियों को इसे पढ़ कर ज्ञान-बृद्धि करनी चाहिए। मृख्य सजिल्द पुस्तक का १) ह०; पर स्थायी प्राहकों के लिए केवल ॥); नवीन संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है।

M

## विषवा-विवाह-मीमांसा

[ ले॰ श्री ॰ गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, एम ॰ ए० ]

यह महत्वपूर्ण पुस्तक प्रत्येक भारतीय गृह में रहनी चाहिए। इसमें नीचे लिखी सभी वातों पर बहुत ही योग्यतापूर्ण और ज़बर्दस्त दलीलों के साथ प्रकाश डाला गया है:—

(१) विवाह का प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन क्या और गौण प्रयोजन क्या? आजकल विवाह में किस-किस प्रयोजन पर हिए रक्षित्री जाती है? (२) विवाह के सम्बन्ध में स्त्री और पुरुष के अधिकार और कर्तव्य समान हैं या असमान? यदि समानता है, तो किन-किन बातों में; और यदि भेद है, तो किन-किन बातों में? (३) पुरुषों का पुनर्विवाह और बहु-विवाह धर्मानुकूल है या धर्म-विरुद्ध ? शास्त्र इस विषय में क्या कहता है ? (४) स्त्री

🎾 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

### विद्याविनोद्-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तके

उसके साहस, धेर्य और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है। पुस्तक वालक-बालिकाएँ, स्त्री-पुरुष सभी के लिए शिक्षाप्रद है। छपाई-सफ़ाई अत्युक्तम और पृष्ठ-संख्या १२५ होने पर भी इसका मूल्य ॥) बारह आने है। स्थायी-प्राहकों से ॥—) ही लिए जाते हैं।

# डमासुन्दरी

[ ले० श्रीमती शैलकुमारी देवी ]

इस उपन्यास की लेखिका छपरा से निकलने वाले 'महिला' दर्णण' की सञ्चालिका हैं। इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-वासना, अन्याय तथा भारतीय रमणियों के स्वार्थ-त्याग और पातिव्रत्य का पेसा सुन्दर और मनोहर वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही बनता है। सुन्दरी सुशीला का अपने पित सतीश पर अगाध प्रेम पर्व विश्वास, उसके विपरीत सतीश वावू का उमा-सुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना; उमासुन्दरी का अनुवित सम्बन्ध होते हुए भी सतीश को कुमार्ग से बचाना और उपदेश दे कर उसे सन्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़कर हृद्य उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, काम-लोलुपता विषय-वासना तथा

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

### विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तकें

अनेक कुरीतियों का हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह शिक्षाप्रद उपन्यास भारतीय महिलाओं के ही लिए नहीं; वरन समस्त हिन्दू-समाज के लिए बहुत उपकारी सिद्ध होगा। पुस्तक बहुत ही सरल और रोचक भाषा में लिखी गई है। छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है। इस पर भी इस अत्युत्तम पुस्तक का मृल्य केवल ॥) आने है। स्थायी ब्राहकों को ॥) में ही दी जाती है

34

# मानिक-मन्दिर

[ ले० श्री० मदारीलाल जी गुप्त ]

इस रत्न की विमल ज्योति में, आप सरल भाषा और रोचक-रोली में अन्हें भावों के अच्छे, मनोहर और विचित्र हश्य देख सकेंगे! मानिक का असीम साहस देख कर आप स्तम्मित रह जायँगे! मानिक का अपूर्व चातुर्य आपको मुग्ध कर लेगा! मानिक के अद्भुत कार्य-कलाप पर आपका हृद्य बाँसों उछलने लगेगा। मानिक के अप्रतिम कत्यों से आपको ज्ञात हो जायगा कि उसका हृदय कायर नहीं था! अत्याचार सह कर वह चुपचाप बैट रहने वाली स्त्री न थी। अपने शतुओं से बदला लेने का उसने भरसक प्रयत्न किया और हतकार्य हुई!

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

### विचाविनोद प्रन्थमाला की विख्यात पुस्तकें

साथ ही साथ अनुचित प्रेम से, मनुष्य की अधोगित के चित्र से आपकी आँखें खुल जायँगी। उलझाने वाली मनोरञ्जक घटनाओं के साथ ही साथ इसमें ऐसी उपयोगी वातों का ख़ाका नज़र आवेगा, जो विगड़े का सुधार और विगड़ने वालों को सावधान कर देगा। स्त्रियों का सुधार बहुत कुछ पुरुषों की सच्चिरित्रता और उनकी विक्रता पर निर्भर हैं। किन्तु इससे मालूम होगा कि स्त्रियाँ यदि चाहें, तो अपनी शक्ति को पहिचान कर लम्पट और अक्षानी पुरुषों के दाँत खहे कर सकती हैं और इस प्रकार उन्हें सन्मार्ग पर लाकर समाज तथा देश का मुख उज्ज्वल कर सकती हैं।

यह उत्तम और गुणकारी रत्न प्रत्येक स्त्री-पुरुप को अपने पास रखना चाहिए। हमारा आपसे विशेष अनुराध है कि, इसे ज़रूर पढ़ें! इसको पढ़ कर आप अवस्य प्रसन्न होंगे—इसमें किञ्चित्मात्र भी सन्देह नहीं है। सर्वसाधारण की पहुँच से वाहर न होने पावे— इस विचार से, सर्वगुण-सम्पन्न रहने पर भी इसका मूल्य केवल २) रूपए। स्थायी-प्राहकों से इसके १॥) रु० ही लिए जाते हैं।

34

### बनमाला

[ ले॰ श्री॰ चराडीप्रसाद जी, बी॰ ए०, 'हृदयेश' ]

इस पुस्तक की अपयोगिता और सरसता को आप छेखक के

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

नाम ही से मालूम कर सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'हृद्येश' जी ने अपनी लेखन-शैली द्वारा हिन्दी-संसार को चिकत कर दिया है और वे स्वर्ण-पदक भी प्राप्त कर चुके हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में 'हृद्येश' जी की लिखी हुई "चाँद" में प्रकाशित सभी गर्लों का संप्रह किया गया है। इन गर्लों-ह्यारा सामाजिक अत्याचारों तथा कुरीतियों का हृद्य-विदारक दिग्दर्शन कराया गया है और इस विश्व के रङ्ग-मञ्ज पर होने वाले पाप और पुण्यमय हृत्यों का मधुर और सुन्द्र विवेचन किया गया है। जिन सज्जनों ने 'हृद्यंश' जी के उपन्यासों और गर्लों को पढ़ा है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि इन छोटी, परन्तु सारगर्भित एवं सरल भाषायुक्त गर्लों को भी पढ़ कर अवश्य लाभ उठावें। पुस्तक के अन्त में २ छोटे-छोटे रूपक (नाटक) भी दिए गए हैं।

पुस्तक की छपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर और पृष्ट-संख्या लगभग ५५० है। सजिल्ड पुस्तक का मूल्य केवल ३) रुपये; स्थायी-प्राहकों से २।) रु० मात्र ।

96

## अकलाओं पर अत्याचार

[ ले श्री जी एस पिथक, बी ए ए वी कॉम ] इस पुस्तक में भारतीय स्त्री-समाज का इतिहास बड़ी रोचक

🕬 व्यवस्थापिका 'चाँद्' कार्यालय, इलाहाबाद

भाषा में लिखा गया है। इसके साथ स्त्री-जाति के महत्त्व को, उससे होने वाले उपकार, जागृति एवं सुधार को वड़ी उत्तमता और विद्वत्ता से प्रदर्शित किया गया है। पुस्तक में वर्णित स्त्री-जाति की पहिली अवस्था, उन्नति एवं जागृति को देखकर हृद्य छटपटा उठता है और उस काल को देखने के लिए लालायित हो जाता है।

साथ ही साथ वर्तमान स्त्री-समाज की कहणाजनक स्थिति का जो सचा और नग्न चित्र चित्रित किया गया है, वह हृदय में क्रान्ति पैदा करता और कहणा एवं घृणा का मिश्रित भाव हृदय में अङ्कित कर देता है।

इतना ही नहीं, स्त्री-समाज के प्रत्येक पहलू को छेखक ने बड़ी योग्यता से प्रतिपादित किया है। अधिक न कह कर, यदि कह जाय कि पुस्तक स्त्री-समाज के छिए अत्यन्त उपयोगी है तो कोई ? अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पुस्तक को प्रत्येक गृहस्थी में रखना चाहिए।

छपाई-सफ़ाई अत्युत्तम । लगभग ५०० पृष्ठ की । सजिब्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥); स्थायी-प्राहकों से १॥⇒) मात्र !

34

### कंगल-फमात

[ ले० श्रीयुत चएडीप्रसाद जी, वी० ए०, 'हृदयेश']

इस सुन्दर उपन्यास में मानव-हृद्य की रङ्गभूमि पर वासना के दृत्य का दृश्य दिखलाया गया है। सामाजिक अत्याचार और वेमेल विवाह का भयङ्कर परिणाम पढ़ कर जहाँ हृद्य काँप उठता है, वहाँ विशुद्ध प्रेम, अतुल सहानुभूति और समाज की हित-कामना इत्यादि के सुन्दर दृश्यों को देख कर हृद्य में एक अनिर्वचनीय शान्ति का स्रोत वहने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत उपन्यास में इस विश्व की रङ्गभूमि पर अभिनीत होने वाले पाप और पुण्य के कृत्यों का वड़ा ही मधुर-सुन्दर विवेचन किया गया है।

भाषा सरस, सरल एवं कवितामयी है। वङ्ग-भाषा के ऐसे-वैसे अगणित उपन्यासों की तो गिनती ही क्या, प्रस्तुत पुस्तक वैराला के अच्छे उपन्यासों से भी श्रेष्ठ सिद्ध हुई है।

्छपाई-सफ़ाई बहुत ही सुन्दर है, साथ ही मनोहर, सुनहरी समस्त कपड़े की जिल्द से भी पुस्तक अलंहत की गई है। पृष्ट-संख्या लगभग ८०० काग़ज़ ४० पाउण्ड-पिन्टक, मूल्य ५) मात्र। स्थायी-माहकों से ३॥। ६०! आज ही एक प्रति मँगा कर लाम उठाइए; केवल २०० कापियाँ शेष बची है!

36

## ग्रेलकुमारी

[ले ० पं ० रामिकशोर जी मालवीय, सहकारी-सम्पादक ''श्रम्युदय'']

यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरञ्जकता, शिक्षा, उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। अपने ढङ्ग के इस अनोखे उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, बी० ए० और एफ० ए० की डिप्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य पित तक का अनादर कर उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घृणा उत्पन्न हो जाती है, अपने पित से वे किस प्रकार ख़िद्मतें कराती हैं; और उनका गाई स्थ्य जीवन कितना दुखपूर्ण हो जाता है!

दूसरी और यह दिखाया गया है कि पढ़े-लिखे युवकों के साथ फूहड़ तथा अनपढ़ और गँवार कन्याओं का वेजोड़ विवाह ज़बद्स्तों कर देने से दोनों का जीवन कैसा दुखमय हो जाता है।

इन सव वातों के अलावा स्त्री-समाज के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाल कर उनकी बुराइयाँ दूर करने के उदाहरण दिए गए हैं। चित्रों को देख कर आप इँसते-हँसते लोट-पोट हो जायँगे।

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

इस पुस्तक में एक ख़ास विशेषता यह है कि समाज में फैली हुई लगभग सभी बुराइयाँ आपके आँखों के आगे नाचने लगेंगी। दो तिरङ्गे और चार सादे चित्रों से सुसन्जित लगभग २५० पृष्ठ की इस सुन्दर पुस्तक का मृत्य केवल १॥; स्थायी म्राहकों से १८; पहिला संस्करण केवल २ मास में हाथों-हाथ विक गया था। यही पुस्तक की उत्तमता का सबसे भारी प्रमाण है। नवीन संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है।

94

## मनोरञ्जक कहानियां

[ ले ० श्री ० श्रघ्यापक जहूरबाल्श जी, ''हिन्दी-कोविद'' ]

श्री० ज़हूरवष्ट्या जी की लेखन-रोली वड़ी ही रोचक और मधुर है। आपने वालकों की प्रकृति का अच्छा अध्ययन भी किया है। आपने यह पुस्तक वहुत दिनों के कठिन परिश्रम के वाद लिखी है। इस पुस्तक में कुल १७ छोटी-छोटी शिक्षाप्रद, रोचक और सुन्दर हवाई कहानियाँ हैं, जिन्हें वालक-वालिकाएँ बड़े मनोयोग से सुनंगे। वड़े-बूढ़ों का भी इससे यथेष्ट मनोरक्षन हो सकता है।

पृष्ठ-संख्या २०० से अधिक, छपाई-सफ़ाई अच्छी है। इस

ध व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

बार पुस्तक सचित्र प्रकाशित हुई है; फिर भी मूल्य वही रक्खा गया है—१); स्थायी प्राहकों से ॥) मात्र।

36

### मनोरमा

[ ले ० श्रीयुत चएडीप्रसाद जी. बी ० ए०, 'हृदयेश']

यह उपन्यास निःसन्देह हिन्दू-समाज में ऋान्ति उत्पन्न कर देगा। समाज का नङ्गा चित्र जिस योग्यता से इस पुरतक में अङ्कित किया गया है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वेसा एक भी उपन्यास अब तक हिन्दी-संसार में नहीं निकला है। बाल-विवाह और बृद्ध-विवाह के भयङ्कर दुष्परिणामों के अलावा भारतीय हिन्दू-विधवाओं का जीवन जैसा आदर्श और उच्च दिखलाया गया है, वह बड़ा ही स्वामाविक है।

इस पुस्तक के छेखक हिन्दी-संसार के रत्न हैं, अतएव भाषा के सम्बन्ध में कुछ भी कहना वृथा है ! पुस्तक की भाषा इतनी सरछ, रोचक और हृद्यप्राही है कि, उठा कर कोई इसें छोड़ नहीं सकेगा। इस पुस्तक की छपाई-सफ़ाई देखने ही योग्य है। पुस्तक सजिब्द निकाली गई है। मूब्य केवल २॥) ह०; स्थायी-

ध्वा व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

श्राहकों से १॥ =) मात्र ! पहिला संस्करण केवल ४ मास में विक चुका है, नवीन संस्करण छप रहा है।

43

## मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ

[ ले ० श्री ० श्रध्यापक जहूरव ज़ा जी, ''हिन्दी-कोविद'' ]

इस पुरतक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिंदू और मुसलमान स्त्री-पुरुष सभी के आदर्श छोटी-छाटी कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं, जिससे वालक-वालिकाओं के हृदय पर छोटेपन ही से द्यालुता, परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पित्रता आदि सद्गुणों के बीज को अङ्कुरित करके उनके नैतिक जीपन को महान पवित्र और उज्ज्वल बनाया जा सके।

इस पुरतक की सभी कहानियाँ शिक्षाप्रद और ऐसी हैं कि उनसे वालक-वालिकाएँ, स्त्री-पुरुष सभी लाम उठा सकते हैं। लंखकों ने वालकों की प्रक्रांत का मली-माँ ते अध्ययन करके इस पुरतकों को लिखा है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि पुस्तक कैसी और कितनी उपयोगी होगी। हमें आशा है, देश-वासी इस पुस्तक को अपनाकर हमारे उद्देश्य को सफल करेंगे।

पुस्तक की छपाई-सफाई देखने याग्य है। २५० पृष्ठ की समरत

### 🕬 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

कपड़े की जिल्द सहित पुरत का मूल्य केवल १।) ह०; रथायी फ्राहकों से १०) मात्र! आज ही एक प्रति मँगा लीजिए! नवीन संस्करण छप रहा है।

M

## यह का फेर

[ ले० श्री० योगेन्द्रनाथ चौवरी, एम० ए० ]

इस पुरतक की विशेषता हं खक के नाम ही से प्रकट हो जाती? है। यह बहु छा के एक प्र हिद्ध उपन्यास का अनुवार है। छड़ के छड़ कियों की द्यारी-विवाह में असावधानी करने से जो भयद्वर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरक्त यह बात भी इसमें अद्भित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार उकराई जाती हैं और उन्हें विस्प्रकर ईसाई अपने चड़गुल में पासाते हैं। पुरतक पड़ने से पाठकों को जो आनन्द आता है, यह अकथनीय है। छपाई-सफाई सब सुन्दर होते हुए भी पुरतक का मूल्य केवल आठ आने तथा रथायी आहकों से छः आने मात्र! नवीन संस्करण प्रेस में है।

34

### आशा पर पानी

[ लेखक श्री० जगदीरा भा, 'वित्रल' ]

यह एक दि। हापर सःमाजिक उपन्यास है। मदुष्य के जीवन
में सुष्त-रुख का दौरा किस प्रकार होता है, खिपत्ते के समय
मर्राण्य को कैसा-कैसी कठिनाइयाँ सर्रानी एड़ती हैं, किस प्रकार
घर की पूर के कारण परस्पर चैमनस्य हो जाता है और उसका
कैसा दुखराई परिणाम होता है, यह स्व वातें आपको इस उपन्यास
में मिठेगी। इसमें क्षमा-र्रालता, स्पार्थ-स्याग और परोपकार का
अच्छा चित्र खेंचा गया है। एक बार अवद्य पिक्ष्य ! छपाईसकाई उत्तम है। मून्य केवल आठ आने; स्थावी ब्राहकों से छः
आनं मात्र ! नवान संस्करण छप रहा है।

94

## देखदास

🕽 [ ले ० श्री ० शरचन्द्र चहोगाध्याय ]

देगर से को उपन्यास न कह कर यदि विधिध अवस्थाओं के मानवी हागत भागों का जीता-जागता चित्र कहें तो विशेष सार्थ क हागा। देगरास पर पार्वती का अगाध प्रेम तथा धनी और निर्धन के कुटिल प्रक्ष के कारण पार्वती का देगरास के साथ विवाह न

एक व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इटाहाबाद

हाने पर भी उसका देग्दास पर अपने पति से अधिक दाग देखकर द तो तल आँगली दवानी पड़ती है! पार्धती के पियोग के कारण देग्दास का विक्षित्रावस्था में करुणाजनक पतन पढ़कर हृद्य स्थाकुल हो जाता है। सन्त्रे प्रेम के अध्मुत प्रभाप के कारण चन्द्रमुखी नाम की पक पतिता वेश्या को, धर्ममय जीवन को अपनाते देख कर चमत्रृत हो जाना पड़ता है। अधिक प्रशंसा कर काग़ज़ काला करने से कोई लाम नहीं। पुरतक पढ़ने ही से सचा आनन्द मिलेगा और उसका महत्य मालूम होगा। पुरतक की भाषा भी सरल, लित और मुहादरेदार लिखी गई है। पौने दो-सौ पृष्ठ की इस उत्तम पुरतक का मृत्य केयल १) ह० है। पर प्रत्यमाला के स्थायी बाहकों को पीने सृत्य अर्थात्॥) में ही दी जाता है। नवीन संस्करण छप रहा है।

. 34

## राष्ट्रीय गान

[ चुने हुए बीर रस पूर्ण गानों का श्रपूर्व संपह ]

यह पुरतक चौथी बार छप कर तैयार हुई है। इसी से इसकी छोक-प्रियता का अनुमान हो सकता है। इसमें घीर-रस में सने हुए देश-मिक्तपूर्ण सुन्दर गानों का अपूर्व संग्रह है; जिन्हें पढ़ कर आपका दिल फड़क उठेगा। यह गाने हारमानियम पर भी गाने

क्टि व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्याचय, इलाहाबाद

का बिल हैं और हर समय भी गुनगुनाए जा सकते हैं। शाही-िववाह के उत्सव पर तथा साधारण गाने बजाने के समय यहि गाए जाँय तं। सुनने वाले प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते ! यह गाने बालक-बालिकाओं का कण्ठस्थ कराने के योग्य भी हैं। ५६ पृष्ठ की पुरतक का दाम केवल चार आना !! सो पुरतक एक साथ मँगाने से २०) ह०। एक पुरतक बी० पी० द्वारा नहीं भेजी जाती। एक पुस्तक मँगाने के लिए। ) का टिकट भेजना चाहिए।

34

#### स्वाराम

[ले॰ श्री॰ मदारी नाल जी गुप्त ]

इस महत्यपूर्ण उपन्यास में वृद्ध-ियाह के दुष्परिणाम बड़ी योग्यता से दिखलाए गए हैं! श्रीराम का माया के फन्दे में फँस अपनी कत्या का पियाह दीनानाथ नाम के वृद्ध जमीहार से करना, पुराहित जी की स्वार्थपरायणता, जयानों के उमङ्ग में हत्या (कन्या का नाम है) का डगमगा जाना। अपने पति के माई सखाराम पर मुग्ध होना, सखाराम की सन्चरित्रता, दीनानाथ का पश्चात्ताप, तारा नाम की युवती बालिका का स्पदेश-प्रेम, सखाराम की देश और समाज-संवा और अन्त में प्या का चेत, उसकी देश-भक्ति और सेवा, दीनानाथ, सखाराम, श्रीराम, तारा

अक्ट च्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

और उसके सुयाग्य पिता का वेराग्य लेकर समाज-सेया करना, सब की आँखें खुलना, तारा का स्त्रियों को उन्नित के लिप उत्साहित करना आदि-आदि अनेक रोचक धिषयों का प्रतिपादन वड़ी योग्यता से किया गया है। पुरतक इतनी रोचक है कि उठा कर छोड़ने को दिल नहीं चाहता।

टाइटिल पेज पर पृद्ध-जिवाह का एक तिएका चित्र भी दिया गया है। पृष्ठ-संख्या २००, काग़ज़ बहुत सुन्दर २८ पाउण्ड का, छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर होते हुए भी मूल्य केवल एक रुपया रक्खा गया है; पर रथायी ब्राहकों को पुरतक पौने मूल्य अर्थात् केवल बारह आने में ही दी जाती है। पुरतक दूसरी बार छप रही है।

90

#### पाणनाथ

[ले॰ श्री० जी॰ पी॰ श्रीशस्तव, बी० ए०, एल्-एल्॰ बी०-]

श्रीबास्तय महोदय का परिचय हिन्दी-संसार को कराना है। पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हास्य-रस के नामी छेखक होने के अलावा श्रीधारन्य महोदय कहर समाज-सुधारक भी हैं। "लग्बी दाई।" आदि अनेक पुरतकों में भी छेखक ने सामाजिक कुरीतियों का नङ्गा चित्र जनता के सामने रवस्ता है।

### व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

इस पर्तमान पुरतक (प्राणनाथ) में भी समाज में होने पांछे अनेक अन्याय, अत्याचार है खक ने वड़ी योग्यता सं अङ्कित किए हैं। स्त्री-शिक्षा और समाजिक सुधारों से परिपूर्ण होने के कारण यह एक अन्या उरन्यास है। चार भागों के इस सुन्दर रेशमी जिल्द से मिण्डत, स्वर्णाक्षरों से अङ्कित उपन्यास का मूल्य केवल रा।) (दो क्वयं वारह आने) कही रक्ला गया है। कागृज़ और छपाई आदि चहुत सुन्दर है। फिर भी रथायी ब्राहकों को पुरतक पाने मूल्य अर्थात् २-) में मिलंगी। शीब्र स्थायी ब्राहकों में नाम लिखा स्त्रीजिए !! नवीन संरकरण अभी प्रकाशित हुआ है।

1

## पाक-चन्द्रिका

[ सम्यादिका श्रीमती विद्यावती जी सहगल ]

यह पुस्तक हमने विशेष कर हिन्दी जानने वाली महिलाओं के लाभीर्थ प्रकाशित की है। इस पुरतक में प्रत्येक अन्न तथा मसालों के गुण कोर अवगुण वर्णन करने के अतिरिक्त, पाक-सम्बन्धी सभी पर्वाओं का सिवरतार सरल भाषा में वर्णन किया गया है। प्रायेक चीज़ के बनाने की विधि सिवरतार और सरल भाषा में वर्णन किया गया में वर्णन के बनाने की विधि सिवरतार और सरल भाषा में दी गई है। इस पुस्तक से थंड़ी भी हिन्दी जानने वाली कन्यार

🔊 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

मरपूर लाम उठा सकतो हैं। मन चाहा पदार्थ पुस्तक सामने रख कर आसानी से तैयार किया जा सकता है। दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे, नमकीन चावल, माँति-माँति के शाक, सब तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, बङ्गला-मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह की चटनी रायते, अचार-मुख्ये आदि बनाने की विधि बड़ी उत्तमता से इस पुस्तक में लिखी गई है। प्रत्येक महिला को यह पुस्तक सदैय पास रखनी चाहिए। लगभग ८०० पृष्ठ की सुन्दर सजिल्द पुस्तक की कीमत केवल ५) ह०। स्थायी प्राहकों से २॥) ह०!

14

## सती-दाह

[ ले ० श्री ० शिवसहाय जी चतुर्वेदी ]

हिन्दी में 'सती' विषय की यह पहली ही पुरतक है। 'सती-प्रथा' का इतिहास इस पुस्तक में बड़ी उत्तमता से सप्रमाण अड़ित किया गया है। इसके अतिरिक्त 'सती-प्रथा' द्वारा होने बाले अनर्थ आदि का दिग्दर्शन भी कराया गया है। इस पुस्तक को पढ़ने से हृश्य में कहणा का स्नोत उमड़ आता है। पुस्तक-लेखन की प्रणाली और भाषा इतनी उत्तम और प्रभायोत्पादक है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दी-प्रमा को पढ़नी चाहिए। २०० पृष्ठ की सचित्र और उत्तम सजिल्द

🕦 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

पुस्तक का मूल्य केवल २॥) ह०; पर, रथायी धाहकों से १॥=) ही लिया जायगा !

34

## मनमोदक

[ सम्पादक प्रेमचन्द जी ]

यह पुस्तक वालक-वालिकाओं के लिए खिलीना है। जैसा
पुस्तक का नाम है, वसा ही इसमें गुण है। इसमें लगभग ४५
मनोरक्षक कहानियाँ और एक से एक बढ़ कर ४० हारय-प्रद्
चुटकुले हैं। एक कहानी वालकों को सुनाइए, वे हँसी के मारे लंटपोट हो जाँयगे। यही नहीं कि उनसे मनोरञ्जन ही होता हा; यरक्
उनसे वालकों के मान और वृद्धि की वृद्धि के अतिरिक्त, हिन्दी-उद्
च्याकरण-सम्बन्धी ज़रूरी नियम भी याद हो जाते हैं। इस
पुरतक को वालकों को सुनाने से 'आम के आम और गुटलियां के
दाम' अली कहाचत चरितार्थ होती है। छपाई-सफाई सुन्दर, १६०
पृष्ठ की श्रीजिल्द पुरतक की कीमत केयल वारह आने, स्थायाप्राहकों से ॥-) आने !

34

## गल्प-विनोद

[ले • श्रीमती शारदाकुमारी देवी, भृतपूर्व सम्यादिका 'महिज्ञा-द पे ग्र']

इस सुन्दर पुरतक में देवी जी की समय-समय पर लिखी हुई कहानियों का अवर्ष संग्रह है। सभी कहानियाँ राचक और शिक्षाप्रद हैं। इनमें सामाजिक कुर्रातियों का ख़ाका खेंचा गया है।
छेटी-छोटी कहानियों के प्रेमी पाठकों का अपस्य पढ़ना चाहिए।
प्रमुक्त ख्या १८०; माटे ३५ पाउण्ड के काग़ज़ पर छपी हुई पुरतक का मूल्य केवल १) हु०। रथायी ब्राहकों से ॥) मात्र ! दूसरी दार छप रही है।

1

## मेहरुबिसा

[ श्रानुत्रादक श्री ० मंगत्रप्रसाद जी विश्वकर्मी विशारद ]

भारत-सम्राट् जहाँगीर की असीम क्ष्मताशालिनी अम्राधी न्याताँ का नाम कीन नहीं जानता ? भारतपर्थ के इतिहास से उसकी अक्षय कीर्ति-गाथा ज्यल्य अक्षरों में आज भी दिवीप्यमान हो रही है। इसी सम्राची का पुराना नाम मेहरुन्तिसा था। जहाँगीर उसके अपूर्ण लायण्य पर मुग्ध हो गया और उसने येन-केन-प्रकारेण उसके पति शेरखाँ का मरवा डाला।

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

मेहह नेसा विध्वा हो गई। भारतीय वातावरण में पढ़ी हुई पतिगतप्राणा मेहरुन्निसा सतीत्व धर्म को खूब पहचानती थी। पर हाय, उसका रूप ही उसका काल हुआ ! यह अवला जहाँगीर के अतःपुर में लाई गई। उसने सम्राट् को अपना मुँह तक दिखाना उचित नहीं समझा। जहाँगीर ने श्रोभ और क्रोध से उसकी उगेक्षा की। मेहहक्रिसा ने दुखी होकर अपनी प्यारी संखा कल्याणी के आग्रह से सम्राट् की सम्राधी होना स्वीकार कर लिया। फिर भी सम्राट् ने उपेक्षा की। एक दिन मेहर्राव्यसा ने अत्यन्त दुखित होकर, बड़े ही कहणापूर्ण दाव्दों में कहा-"आज सभी शान्त होकर सो रहे हैं। बाँदियों को आनन्द मनाने के लिए कह चुकी हूँ। इसकी अपेक्षा और सुन्दर सुयोग कहाँ र्मलेगा ! आज मक्ँगी । हे जगदीइयर ! हे द्यामय ! हे अगति की गति ! तुम साक्षी हो । यह अपिश्रान्त दुख अब चहीं सहा जाता। अब यह दृित अयरथा अन्छी नहीं लगती। कहाँ।हो तुम हर्येश्वर ! बड़े आर्र के साथ हर्य में रखते थे-एक भेड्स के लिए भी मुझे न छं.इते थे ! आज तुम्हारी समाधि के पास, सुन् के साथ यई जान में नहीं मर सकी। यही दड़ा दुख है। और तुम दुनिया के वादशाह, असीम इ.मत.शाली दिल्लाभ्यर ! तुम्हारी कहणा को धन्य है ! तुम्हारे प्रेम को धन्य है ! तुम्हारे मनुष्यत्य को धन्य है !"

🕬 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

अत्मामिमानि वधव्य-दुख-कातरा, प्रताङ्ता, रूपसी
मेइक् जेसा का यह कहण-रस-पूर्ण चरित्र एक वार दिल को
दहला देता है। इसके पश्चात् यह उदात्त-चित्ता मेहक जिसा
सम्राट् की प्रेयसी और श्रेयसी वनकर किस प्रकार नूर उ.हाँ, के
नाम से भारत की सम्राज्ञी वनी—ये सब घटनाएँ इस उपाख्यान
में वड़े ही किव वर्र्ण शब्दों में वर्णित हैं। प्रत्येक रमणी को
इस रमणी-रत्न का चरित्र पढ़ कर अर्र् लाभ उठाना चाहिए।
मूल्य केवल ॥) आठ आने।

34

## रस्ति-कुञ्ज

[ ले॰ ''एक निर्वासित येजुएट'' ]

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुःख्यत कहानी है। प्रगय-पथ में निराशा के मार्मिक प्रतिवातों से अरपन्न मानव-हर्य में जो-जो कल्पनाव उठती हैं और उठक्षठ कर चिन्त:-लोक के अस्फुट साम्राज्य में विलीन हो जाती हैं—वे इस पुरतक में भली-भाँति व्यक्त की गई हैं। हर्य के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भय, उसका विकास और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविन्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने

🌬 न्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

जीयन के सारे छुखों की आहुति कर सकता है, य वार्ते इस पुस्तक में एक अत्यन्त राचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। जीवन-संश्राम की जरिल समस्याओं में मानवी उत्कण्याएँ किस प्रकार विधि के कठोर विधान से एक अनन्त अन्धकार में अन्तर्हित हो जाती हैं एवं चित्त की सारी सञ्चित आशाएँ किस प्रकार निराशा के भयानक गहर में पतित हो जाती हैं-इनका जो हृ :य-चिदारक वर्णन इस पुरतक में किया गया है, यह सर्वधा मीलिक प्रयं नयीन है। आशा, निराशा, सुख-दुख, साधन, उत्सर्ग एवं उद्यतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही करपना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। फिर भी यह प्रतक मौलिक और हिन्दी-संसार के लिए नवीन उपहार है। यह एक अनन्त रोदन का अनन्त सङ्गीत है, जो प्रायः प्रत्येक भावक हृद्य में व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से एक बार उत्थित होकर या तो आजीवन वजता रहता है अथवा कुछ काछ पर्यन्त बजैकर पुनः विरमृति के विशाल साम्राज्य में अन्तरिक्ष हा जाता है। इस पुरतक में व्यक्त वाणी की अनुपम विलीनता एवं अव्यक्त स्वरों के उन्चतम सङ्गीत का एक हृद्यग्राही मिश्रण है। पुस्तक हाथ में हैते ही आप इस बिना पढ़े नहीं छोड़ सकते। हिन्दी-संसार में यह पुस्तक एक ऋन्ति उपस्थित कर देगी। पुरतक छप रही है। मूल्य लगभग ३) होगा।

क्य वस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

### कमला के पत्र

[ चनुत्रादक--- 'एक निर्गासित घे बुएट' ]

यह पुरत क कमला नाम के पक शिक्षता गद्रासी महिला के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का दिन्दी-अनुपार है। इन गम्भीर, विद्वत्तापूर्ण पत्रं अनुल्य पत्रों का मराठी, बङ्गला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पड़ले अनुपाद हो चुका है। पर आज तक हिन्दी-लंसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअपसर नहीं मिला था। इस अभाव की पूर्ति करने के लिए हम ही इसका हिन्दी-अनुताद प्रकाशित कर रहे हैं।

इत पत्रों में कुछ पत्रों को छड़ प्रायः सभी पत्र सामाजिकः प्रथाओं पत्रं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। पर उन साधारण चर्चाओं में भी जिस मार्मिक हुन से स्मणी हृश्य का अनन्त प्रणय, उसकी पिश्व-व्यापी महानतः, उसका उज्ज्यल पिल-भान और प्रणय-पथ्य में उसकी अध्य साधना की पुनीत प्रतिगृह चित्रित की गई है, उसे पढ़ते ही आँखें भर आती हैं और हुन्भ के अत्य त के मछ तार एक अनियन्त्रित गित से बज्ज उन्ते हैं। दुर्भाग्यप्रा स्मणी-हृश्य की उटती हुई सिन्श्य भाए शाओं के कारण कमला की आहा:-ज्योति अपनी सारी प्रभा छिटकाने के पिढेल ही सन्देश पर्व निरादा के अनन्त तम में पिलीन हो गई। इसका परिणास पशी हुआ जो होना चाहिए। कमला को उन्नाइ-रोग

🍱 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

हा गया। उसके अन्तिम पत्र प्रणय की रमृति और उन्माइ की विस्मृति की सम्मिछित अगस्थाओं में लिखे गए हैं। जो हो, उन पत्रों में जिन भागों की प्रति हिंत की गई है, वे पिदाल और महान् हैं। उन पत्रों के प्रत्येक दाप्त से एक वेइना उटती है, उस वेइना में मानद-जीयन का नीरप रादन प्रति बनित हेता है; और उस प्रति धाने में अन्ति का अध्यक सङ्गीत प्रतिपादित होने लगता है। यह एक अनुपम पुरतक है। मूल्य लगभग ३) ह०!

# नि**भे**ला

[ले॰ सुप्रतिद्व उपन्यासकार श्रीयुत प्रेमचन्द जी]
इस मालिक उपन्यास में लन्धप्रतिष्ठ इं. खक ने स्माज में
बहुलता से हाने पाले वृद्ध-पिपाहों के भयङ्कर परिणामों का एक
धीमत्स एवं रोमाश्चकारी इदय समुप्रस्थित किया है। जीर्ण-कार्य
अपनी उपमत्त कार-पिपासा के प्रशीभूत होकर किस प्रकार
प्रवुर धन-त्र्यय करते हैं, किस प्रकार वे अपनी पामाङ्गका पोड़शी
नप्युरक्षि नपल लायण्य सत्यक्षा के कं मल अहण पर्ण अधरों
का सुधारिष्ठ पंशण करने की उद्धान देश में अपना दिप
उसमें प्रविष्ट करके, उस युद्धती का नाश करते हैं, किस प्रकार
एहस्थी के परम पुनीत प्राह्मण में कीरद्द-फाण्ड प्राह्मम हो जाता
है, और किस प्रकार ये वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर

🕦 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

हूब माते हैं, किस प्रकार उर्ध्वान्ति की प्रमत्त सुखद करणना में उनका अपरोष ध्वंस हो जाता है—यह सब इस उपन्यास में बड़े मार्मिक हुन से अद्भित किया गया है। 'चाँद' के अनेक मर्मा पाठकों के नियन्तर अनुरोध से यह पुस्तकाकार में प्रकाशित किया गया है। प्रचार की दृष्टि से इसका मूल्य लगभग २॥) इ० रक्खा जायगा। शिव्रता कीजिए। जिलम्ब करने से पछताना पड़ेगा।

गुद्गुदी

[ ले० श्री० जी० पी० श्रीगस्तव वी० ए०, एल्-एल्० वी० ]
पुस्तक का विषय नाम ही से प्रगट है। इसमें श्रीवास्तव
जी के विनादपूर्ण चुटकुलों का सुन्दर संग्रह है। एक चुटकुला
पिंदि—हँसते-हँसते पेट में वल पड़ जायँगे, यही इस पुरतक का
संक्षित परिचय है। मूल्य केवल॥) स्थायी-प्राहकों से।=)

# घरेलू चिकित्सा

[ ले ॰ श्रनेक सुविख्यात डॉक्टर वैद्य श्रौर हकीम्

इस पुस्तक में 'चाँद' में प्रकाशित घरेलू द्याइयों की अपूर्व संग्रह है। घेल-पंसे की द्याइयों से ही कठिन से कठिन रोगों का इलाज किया जासकता है। स्त्री-पु प, वन्चे-वृद्धे सभी के लिए पुस्तक समान-रूप से उपयोगी है। मूल्य केवल ॥) रथायी-प्राहकों से ।>)

क्रम् इसन्त्रमार्ट्यम् अर्थतम् विश्वास्त्रम् इलाहानाद

CC-0, Jangamwadi Math, Caranasi Acc. No. ....3363

SRI JAGADOURU VISHWARADI JNANA SIMHASAN JNANAMAN LIBRARY.
Jangamwadi Math. VARANA





